



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

√ अंश-अक्रुंक्षत्

#### A

# COMPLETE ETYMOLOGICAL DICTIONARY

OF THE

### VEDIC LANGUAGE.

(AS RECORDED IN THE SAMHITAS)

### IN SAMSKRIT, HINDI & ENGLISH

With special reference to Cognate Indo-European Languages,
Past & Present.

#### PREPARED AND CRITICALLY EDITED.

(With the help of a competent Staff)

RV

### VIS'VA BANDHU S'ASTRĪ, M. A., M. O. L.

PRINCIPAL DAYANANDA BRAHMA MAHAVIDYALAYA, LAHORE.

#### FIRST FASCICULUS.

#### PUBLISHED BY

THE VIS'VES'VARANANDA RESEARCH INSTITUTE VEDIC AS'RAMA, LAHORE.

FOR

The Vis'ves'varānanda Sampatprabandhini Sabhā (Simla & Delhi).

PRINTED AT THE NIRNAYA SAGAR PRESS, BOMBAY.

1929.

#### A

# COMPLETE ETYMOLOGICAL DICTIONARY

OF THE

### VEDIC LANGUAGE.

(AS RECORDED IN THE SAMHITAS)

### IN SAMSKRIT, HINDI & ENGLISH.

With special reference to Cognate Indo-European Languages,
Past & Present.

#### PREPARED AND CRITICALLY EDITED.

(With the help of a competent Staff)

RV

### VIS'VA BANDHU S'ĀSTRĪ, M. A., M. O. L.

PRINCIPAL DAYANANDA BRAHMA MAHAVIDYALAYA, LAHORE.

#### FIRST FASCICULUS

#### PUBLISHED BY

THE VIS'VES'VARĀNANDA RESEARCH INSTITUTE VEDIC ĀS'RAMA, LAHORE.

FOR

The Vis'ves'varānanda Sampatprabandhini Sabhā (Simla & Delhi).

PRINTED AT THE NIRNAYA SAGAR PRESS, BOMBAY.

1929.

### ( All rights reserved).

Tublished by Pandit Vishva Bandhu Shastri M. A; M. O. L., Superintendent Vishveshvaranand Research Institute, Vaidikashram, Lahore. For the Vishveshvaranand Sampat Prabandhini Sabha, Dehli and Simla.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya Sagar Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

# वैदिक-शब्दार्थपारिजातः

अर्थात्

( सकलसंहितान्तर्गतपद्जातस्य पौरस्यपाश्चात्यशैल्यनुसार्यर्थविस्तरस्या-ऽभूतपूर्वः सम्पूर्णस्त्रभाषिकः सश्चयः)

स च

( सुयोग्यविपश्चिन्मण्डलस्य साहाय्येन )

लवपुरस्यद्यानन्दब्राह्ममहाविद्यालयाचार्य्यपदाधिकृतेन, एम्. ए.,एम्. ओ. एड्., इत्युपाध्यलङ्कृतेन विद्यन्मणिना विश्ववन्धुशास्त्रिणा

संकलस्य परिष्कृत्य च सम्पादितः। शति कित इत्यस्या

तस्य चायं प्रथमः खण्डः।

सिमला-देहलीवर्त्तिन्या विश्वेश्वरानन्द्सम्पत्प्रवनिधन्याः सभायाः कृते लवपुरीयवैदिकाश्रमस्य-विश्वेश्वरानन्दानुसन्धानकार्यालयाध्यक्षेण मुंबापुर्यो 'निर्णयसागर'मुद्रणालये निर्णयं नीतः ।

१९२९

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Cores in Artificia

o (artist) mounts (in the )

a reflect to the contract

LOTO SPRINGE

of them the Archer patricks, while it is not

Milandiagnia disensi Mangadian k

the field of the bear here

and the president of the first of the state of the state of

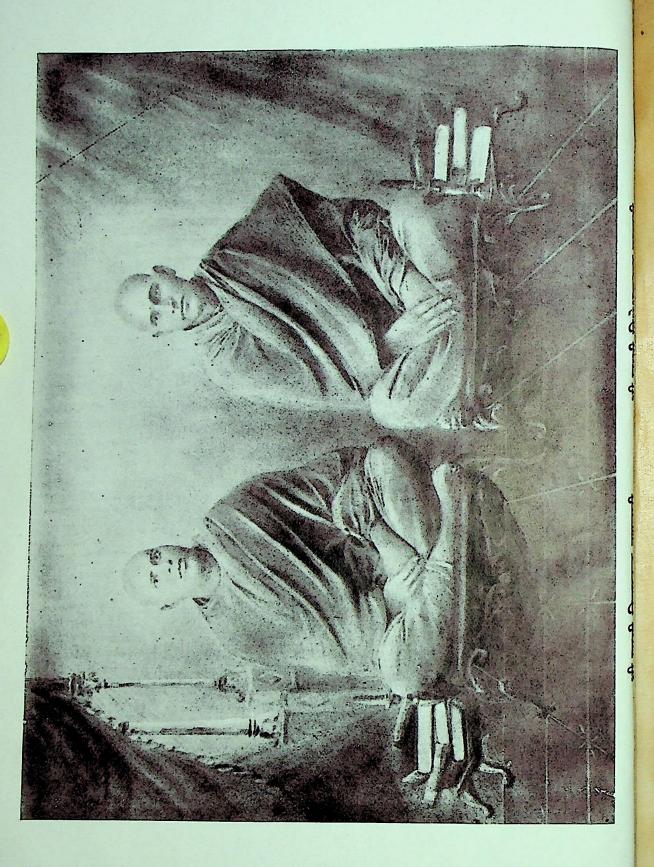

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

# समर्पणम्।

- BYBYBY

यदर्थं तेनतुर्यतान् प्राणान्तान् मुनिपुंगवी । भ्रेमतुर्भारते वर्षे महत् कार्यश्च चक्रतुः॥ १॥

समारब्धः समारम्भः स एव श्रद्धया मया। गच्छेत्पूर्त्ति प्रभोः प्रीत्या सारयेदपि तावुभौ ॥२॥

वेदाम्बुधिः क गम्भीरः काज्ञाततरणो जनः । तरङ्गपतितस्य स्यास्त्वं सहायः प्रभो! मम ॥ ३ ॥

त्वदीया प्रेरणा बीजं त्वत्प्रसादः प्रसाधकः। पुष्पपत्रनिभं देव! भवेदेतत्त्वार्पितम्॥ ४॥

विश्वबन्धुः

<sup>\*</sup>स्वर्गीय स्वामी विश्वश्वरानन्द्जी महाराज तथा उनके प्रिय शिष्य, स्वर्गीय स्वामी नित्यानन्द्जी महाराज।



### उपोद्धातः।

भुद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भुद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरेरक्कैस्तुष्टुवा ऐसंस्तुनू भिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥ य० २५।२१॥ उपह्रतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम् । सं श्रुतेनं गमेमहि मा श्रुतेन् वि राधिषि ॥ अ० १।१।४॥

ओमिखेकाक्षरं ब्रह्म परं गुद्धं सनातनम्।
वेदराशिप्रदं शुद्धं चित्स्वरूपं नमाम्यहम् ॥ १ ॥
श्रृषीन् वन्दे मुनीन् वन्दे वन्दे चैव गुरूनहम्।
यत्प्रसादात् प्रवर्धन्ते धियोऽजस्रं मनीषिणाम् ॥ २ ॥
यतिश्रेष्ठं द्यानन्दं पूर्वाश्चापि गुरूत्तमान् ।
सर्वान् वेद्विदो धीरान् प्रणमामः पुनः पुनः ॥ ३ ॥
चन्द्राक्षे जगतः प्रकाशनविधौ सत्यं यदि स्तो ध्रवौ
पापस्पापहतौ च सज्जनस्रतिर्द्धवीरशस्त्रं ध्रुवम् ।
ब्रह्मानन्द्रसामृतस्य न कथं कुर्युः समन्ताद् भुवि
वेदाद्र्शमरीचयः सुमहसश्चारु प्रसारं ध्रुवम् ॥ ४ ॥

अयि सरखतीचरणाम्युजषद्पदाः सदा विविधविद्यावीथिकासँ अमहद्याः सहृद्याः सज्जनाः, प्रस्थक्षमेवैतत् तत्र-भवतां निरन्तरं शेमुषीज्ञषां यद्वेदान् प्राक्कालिकतयाऽतिशयाना प्रन्था भूतले नेव विद्यन्ते । यदि ज्ञानमिह माजुष-हृदयस्याऽऽहादकरं पुरुषोत्कषसाधकं च समुल्लसति, तस्य समग्रस्य बीजं वेदा एव । आर्यजनतायास्तावदुपक्रमादेव स्वतः प्रमाणत्वेन सर्वधर्ममूलत्वेन च ते पूजाया अनुत्तमाया भाजनम् । समस्तानामेवाऽऽचार्याणां मिथो वैमस्यमाजामिय वेदानाममे तृष्णीमवस्थाय सर्वथा सर्वदा चोत्तमाङ्गानि प्रह्वीभवन्ति । वेदानुरोधिल्लमेव धर्मस्याव्यमिचारि लक्षणम् । श्रुलनुसारिण्य एव स्मृतयः प्रामाण्यमहें युरिति सर्वसिद्धान्तसम्मतो न्यायः । तथा ह्याह महामुनिर्भगवान्मनुः—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेद्शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥ १ ॥ अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ २ ॥

सर्वो हीह जनो लोकपरलोकसाधनपरो भवति । अभ्युदयनिःश्रेयसयोर्मूलभूतायाः श्रुतेः खाध्यायोऽतो निल्पधर्मत्वेन विहितः । तदकरणे प्रत्यवायश्च भवति । यतश्च वेदनिन्दया मनुष्यो नास्तिको भवति, तत्कर्त्तव्य एव महता परिश्रमेण तदाशङ्काया अप्यपनोदो भूतिमिच्छता नरेण—

"अनादिनिधनेयं वाक् खयं सृष्टा खयम्भुवा । श्रुतमात्रा पुनीयाचेत् कृताभ्यासाथ कीदृशी॥"

निन्दा च विरुद्धाचरणेन विरुद्धभावनेन च संभवति । एत्चार्थासाक्षात्कारनिवन्धनम् । अतिप्राचीना तु वेद-वाणी नेदानीं लोके व्यवहियते । पारम्पर्यविद्धिः प्रमाणीकृतादर्थादते निगमार्थमविजगिमघूणां गत्यन्तरं नास्ति । ब्राह्मणानि प्राचीनतमानि वेदव्याख्यानानि । भूयांस्तु तद्विस्तरः । प्रतिपदमर्थलामश्च दुष्करः । निघण्ट्न निर्क्रुवता स्वकीयकृतौ यास्कमुनिनापि व्याख्याताः कितिचिद्दचः । अल्पीयसी तु तासां संख्या । पुराणलाच तद्भाषाया अतिस्क्षमत्वाच तद्विष-यस्य तद्ववोधस्याप्यनीशानः कथं वत तदुपाश्रयेणेव वेदार्थविषये मुक्तसंशयो भविष्यति साधारणो जनः ? शास्तत्थ साधुतां नीता अपि शब्दाः कया रीत्यादर्थविशेषेषु प्रवर्तन्त इति नैव सदा सुवोधिमव भवति । निरुक्तयो हि निरुद्ध- शब्दानां तत्र तत्र प्रश्नतिनिमित्तमेवाचक्षते । तथा ह्यश्वशब्दः प्रकृतिप्रत्ययोगतोऽध्वादिकमनिर्दिष्टंमत एवाध्याहार्य्यः मर्थवलाद्द्याञ्चाश्चवानमात्रे सङ्गतः कथं कचित् सूर्यं कचिद् विद्युतं कचिच पशुजातिविशेषं प्रकरण-सङ्गमनवळेनाचक्षीतित समन्वयमन्तरेण नैव बोद्धं शक्येत । न तु सर्वे एवंविधाः सङ्गमयितारो भवन्ति । अतः कयाचित् सरण्या भाव्यं यामु-पाश्रित्य पर्णं बोधमाप्रवन्तो वेदार्थेऽसंदिहानाश्च प्रमोदं लमेरन् वेदानामध्येतारोऽध्यापयितारश्च ।

परमकारुणिकेश्च साक्षात्क्रतधर्मतत्त्वैर्महर्षिपुङ्गवैस्तत्र २ निगमेषु विविधोपयोगिविद्यावीजानि महता प्रयत्नेनोपलभ्य वेदपासादमारुकक्षणां साधारणजनानामज्जिष्टक्षया सोपानपङ्किसंकाशं वेदाङ्गचकं निजधियाऽतिसूक्ष्मया निरमायि । यत्तदात्वे वेदाभ्यासे साहाय्यं वितन्वन्ति वेदाङ्गान्येतान्येवसुपकारकाणि वभूवुस्तद्यत्वेऽपि तथैव सहायकानि भविष्यन्तीति किस वक्तव्यम् । वेदाङ्गानां खतन्त्राभ्यासेन सहकृतश्च परम्परागतभाष्यव्युहाभ्यासः सम्यग् अवतारयेच्छ्रतिभावमध्येतृणां चेतिस । इत्यं खाध्यायशीलस्यव समालोचनप्रखरा मतिर्विकासम्पेयात । एनामन्तरेण च मातुष्यकप्रलभप्रमादवैकल्यवैवश्यात सलानृते मिथुनीकृत्य प्रवृत्तानां तेषां २ भाष्याणां युक्तायुक्तांश विवेकोऽपि सुदुष्करो भवेत् । अत एवायुक्तसम्प्रधारणतो विगीताचरणतश्चोद्धभूषतः पापसन्दोहस्यापहत्यर्थं तर्कशक्तिपर्य्यवसानो बुद्धिविकासः सर्वेवेदानुरक्तरादरणीयः । भित्रेत्येव च 'यसकेणानसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः' इत्यादि तर्कस्तवात्मकं शास्त्रीयं वचनजातम् ।

एवसुद्भूततर्कशक्तेरि खतन्त्ररूपेण वेदाङ्गान्यभ्यखतोऽपि तावत् सम्पूर्णतया सर्वा सामग्री न पार्थेत । इदानीन्तने च स्मृतिशक्तिरिप क्रिण्ठता । कः शब्दः किसन्नर्थे कथं कदा च प्रयोगमवाप्तवान इत्यत्रापि केवलं विकला स्मृतिवीऽपूर्णा खबुदिशक्तिवी नाश्रयितं युज्यते । अपेक्ष्यतेऽत्र किश्चिद वाह्यं साधनम् । तचापेक्षितं साहा-य्यमाभिधानिकैरेव कर्त युज्येत । सन्ति च नाम बहुवो देववाण्याः शब्दकोषाः । न त्वेकोऽपि केवलं वेदान चतरः समाश्रिख व्यरचि । कौिककाश्र वैदिकाश्र शब्दास्तदीया अर्थाश्र विद्यमानेषु कोषेषु व्यामिश्रिता एव वर्त्तन्ते । तत्रापि लौकिकस्यैव भागस्य प्राधान्यसपसर्जनीभतोऽपरो भागः। एवम्प्रकारेण किलोडुपेन निगमाव्धि सन्तितीर्षोः कथमङ्ग वैया-कुली न सजायेत । अत इयमपि सर्णिः परिष्कारविशेषविरहिता न पर्याप्ता भवेत ।

प्राक्तनैर्ऋषिभिः सहाऽर्वाक्तना अपि भाष्यकारा बहुवो विद्यन्ते । तथाहि, देवराजयज्वना निघण्टवो विस्तरेण व्याख्याताः । दुर्गाचार्यश्य यास्कीयं निरुक्तं विदृण्वन् निगमाववोधे पर्य्याप्तं साहाय्यं वितनोति । सर्ववेदभाष्यकारो माधवा-मुजः सायणाचार्यः सर्वप्रसिद्धो न कस्यापि वेदविद्याविनोदिनोऽविदितः स्यात् । महीधरश्च सोव्वटो यजुषां व्याख्याता वैदिकस्य जनस्यास्ति प्रतीततरः । आसन् बहवोऽन्येऽपि वेदार्थप्रदर्शकाः । न तु तेषां सर्वेषां कृतयोऽधुना साकल्येनोपलभ्य-न्ते । वेङ्कटमाधव-भट्टभास्कर-भरतस्वामि-स्कन्दाऽऽ-नन्दतीर्थादिकतिपयसुगृहीतनाम्नां भाष्याणि तावदन्विष्य पुरातनपुस्तः कान्वेषकैर्यत्सत्यं महानुपकारः कृतः । न साम्प्रतं वेदव्याख्यानवाटिकायां सायणपादप एवैकाकित्वेन शोभते । तदाश्रयभतानां तत्पूर्ववर्तिनां केषांचिद् विदुषां नाम्नापि तद्रचितप्रन्थाविभीवनेनापि विद्यत इदानीं वैदिक्या विद्याया अविच्छित्राभ्यास-कमो विश्वदीकृतः।

यद्यप्येतत्सर्खं यद् वैदिकी विद्या नाखन्तं तिरोभावसुपगता । तथापि यवनसाम्राज्ये प्रायेणासौ निद्राणैवासीत् । वैदेशिकोपद्रवाभिभवाद् विनष्टे खीयसाम्राज्ये, परस्परं कलहायमानेषु तेषु २ राजवंशावतंसेषु, नक्तंदिवमुद्दीप्तासिधारा-प्रहारसंत्रासिवदाविते सकले योगक्षेमप्रलयेऽपगते शान्तगम्भीरजीवनानुकूले काले, वर्धमाने चालन्तघोररौद्रानर्थसमाचारे याज्ञिकिकयाणां दुस्सम्पादत्वादेवमभूद्थवा तत्त्वतः परिहीयमानस्य नव्यन्यायव्याकरणादिनूतनशब्दाडम्बरसुग्धस्य तदानीन्त-नस्य पण्डितवर्गस्य स्वीयाया एव नातिप्रशस्तायाः प्रवृत्तेरेतत् फलमभूदिति विवेक्तं नैवाधुना शक्यते । अज्ञातकारणसामग्री-कोऽप्ययं वैदिकीं विद्याम्प्रत्यौदासीन्यात्मकः परिणामोऽशक्यनिदानाऽरुन्तुदरुग्विशेषवदपह्रोतुं न शक्यते । सुमहतः किल कालादनन्तरं पुनः परमात्मनोऽतिकृपया वेदभातुः सकलविद्याप्रकाशकत्वेनातुभूयेततराम् । सदातनार्य्यधर्मावलिम्बनां पुनरिप ब्रह्मगवीपीयूषपाने रुचिर्जागत्ति । पुनरेवम्प्रवर्त्तकश्वासाकं श्रद्धाभाजनं सकलगुणगरिष्ठो सुनिवरो द्यानन्दः । स हि विजिल कामान् अभिभूय मोहमयीं निद्रां शमयित्वा मनो दमयित्वेन्द्रियप्रामं मार्गविघातकानि परःशतानि विमर्ध प्रलोभनानि परःसहस्राणि धीरवृत्त्यावधीर्य्य शार्दूल इवर्षिशार्दूलोऽवकगरीव सकलोपघाताम्बुधिमुत्ततार शैलोचयसुदृढं पारचावाप । छप्त-प्रायान् वेदान् विद्यातपोवलेन स पुनरुद्दीधरत् सलार्थाश्च प्राचीचरत् । पञ्चाशाच्यः किञ्चिद्धिकेभ्यश्च वर्षेभ्यो हरिवर्षे (यूरूपे) पातालदेशे (अमेरिकेतिनामि) च वेदाध्ययनस्थानल्पः प्रचारोऽस्ति सञ्जातः । अत्र च वेदानामतिप्राचीनत्वं तद्भाषायां भारतीयामिस्तद्देशीयामिश्च भाषामिः प्रत्यक्षामिसम्बन्धित्वं तद्भिचाराणां चार्वाक्सम्प्रदायप्रवर्तकत्वं सामान्यरूपेण च तत्पाठस्य मानवेतिहासपरिचायकत्वं निदानमभूत् । आदौ सायणोपष्टम्भेन वेदानधीत्म, कालक्रमेण बहुषु प्रकरणेषु तेन वैमलमाग्मिः पाश्वालैविद्वन्मणिभिराम्रायवोधप्रिकयान्तरस्य भाषाशास्त्रविज्ञानोपनिवन्धस्य खतन्त्राविष्कारमुद्वाहूद्वोषयद्भि-र्वह्वीषु भाषाष्ट्र खकीयाष्ट्रीका अकृषत । अनेन प्रकारेण नानाविधा वेदार्थसहायिका सामग्री साम्प्रतसुपतिष्ठते । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

एवम्प्रकारिकां वहुदेशेषु वहुभाषास्पलभ्यमानामेकांशेनायसाक्षरैमुद्रितामपरांशेनायापि दुरूढहस्तलेखात्मिकां परःसहस्रेण धनव्ययेन यथाकथमप्युपलब्धव्यामथवा तथापि सर्वात्मना लब्धुमशक्यां विचित्रां सामग्रीं यो नाम महामनस्क्रो
हढंचित्तवन्धो यावज्ञीवनविस्तारिणा प्रयत्नेनोपयुज्ञीत भवेदेव सोऽसंशयं सम्यग् वेदसागरस्नातकः । पुरुषास्तूक्तसाधनसम्पन्नाः
क्षियन्तो जगति लभ्यन्त इति विचारज्ञुषात्र तिरोहितम् । उदरद्रीप्रपूर्तिचिन्तादोलायमानाथ साम्प्रतिका जना अल्यिकं
कालं धनक्षयञ्चापेक्षमाणेऽतिकिठिनेऽसहाये वेदार्थविचारे खतन्त्ररूपेण प्रवर्तेरिन्याशापि मिथ्येव प्रतीयते । श्रीरसागर
इवागमार्थविस्तरे सल्यार्थमहार्घमणिभिः सहैव हलाहलकल्पमिथ्याकल्पनाजालमपि सुकुमारमतीनामायासकरं वरीवर्त्तालिप
न विस्मरणार्हम् ।

एवं किल सर्वान् विचारान् सम्प्रधार्यं सकलवेदमक्तोपकारिधयाऽऽर्ध्वपरित्रानकपुद्वती गुरुशिष्यसम्यन्धयुजी सयुजी सामिविश्वेश्वरानन्दिनियानन्देतिसुगृहीतनामधेया पूर्वोक्तायाः सर्वविधायाः सामग्याः सम्यगुपयोगार्थं समालोचन-पूर्वकश्चेकसिन्नेन पुस्तके तत्सि विशार्थं महाहादकरं पुण्यमयं सङ्कल्पमितः पत्रविशातिवर्षाणि पूर्वमकार्धाम् । आदौ तावत् ताभ्यां वेदशब्दस्चिकाश्चतसः प्रकाशिताः । तद्तु कियमाणेऽन्यप्रवन्धविचारेऽर्थसाहाय्यविषये च याच्यमानेऽनेकभूपवर्गे भवितव्यताया दुरितिकमत्वस्येवोदाहरणिमवापरं प्रदर्शयिकस्यानन्दो निल्यानन्दे निल्लिखं । इत्थं दैवहतकेन वियोजितोऽपि परमवन्धुना, कर्त्तव्येकपरायणो भगवद्भक्तो ज्यायान् मुनिर्विश्वेश्वरानन्दो निज्यविवस्य प्राणानिव वहिश्वरान् नानविधान् अर्थसम्यक्पानथ व्युत्पन्नविपश्चित्तंप्रहात्मकान् प्रयत्नान् न क्षणमि जातुन्तित् स्वमनसो व्यपारोपयत् । पद्यषेषु प्रसिद्धेषु काश्यादिपुण्यपत्तनेषु विश्वतिवर्षाणे यावत् वेदशब्दार्थकोषसम्पादनसमभारेषु बहुमात्रमर्थव्ययमि कृता तद्यंमेव च यत्र कुत्राटाव्यामि सीकुर्वाणः समीहितसिद्धिसमुद्भवां तुष्टिमान्तरिक्ति नेवाप्नोति स्म । इतः षद् वर्षाणि पूर्व वैकमाब्दस्य १९८० इत्यस्यावसाने लवपुरीमुपेयुषा तेन निजम्रहद्भिः पुरातनेरार्यसमाजमस्तकमणिमी रायवहादुरमूलराजमहात्म-हंसराजप्रमृतिभिः पारसरिकृविचारं कुर्वताऽन्ततोऽस्य समप्रकार्यस्य सम्पादनभारोऽस्मिक्तरि न्यसः । सकीयेऽनुमवराहिस्येऽप्यतावद्भारिकृति । पारसरिकृविचारं कुर्वताऽन्ततोऽस्य समप्रकार्यस्य सम्पादनभारोऽस्मिक्तरियारेष वन्यवृद्धानुरोधाद् आज्ञा तदीयास्याभिः श्वरसाऽधायि ।

असिन् कोषे चतुर्णा वेदानां संहितानामेव समस्ताः शब्दाः समावेश्यन्ते । प्रथमं पाणिनीयमतानुसारिणी विविधमाण्यकारानुमता च ब्युत्पत्तिः प्रदर्शते । तदनु यथासंभवं यास्कीयं निरुक्तमुद्धियते । अथ ब्राह्मणप्रन्थेभ्य आर्भ्याऽऽनवीनतमपौरस्खपाश्वाख्व्याख्यानेभ्यः सर्वे प्रमाणिता उपलभ्यमानाश्वार्थाः सङ्कल्यार्थाभिधानतारतम्यवशेन यथाक्रमं व्यवस्थाप्य प्रकटीक्रियन्ते । प्रखर्थविशेषच मूलाधारः प्रमाणत्वेन सङ्केखते । तद्वलेन च सोऽर्थस्तत्र तत्र लब्धं सुकर एव । ये च पाश्वाखानां व्याख्यानेषु नवीना भारतीयभाष्येष्वनुपलभ्या अर्थाः सन्ति तेऽपि तत्तद्भाषानिमज्ञासदीयपण्डितवर्भास्य कल्याणाय देविगरेव निर्दिष्टाः । तदनु सर्व इमेऽर्थमेदा आर्य्यभाषयापि सर्वेलोकानुजिष्टक्षयानूयन्ते । एतदनन्तरं पाश्वाखानां सर्वेऽर्था अनेनैव क्रमेण तद्भाष्ययेवोपनिवद्धाः । प्रखेकप्रातिपदिकस्य यावन्ति सुवन्तरूपाणि दशस्विप संहितासु प्रयुक्तानि तानि साकल्येन विभक्तिवचननिर्देशपुरस्तरं प्रकाश्यन्ते । तिङ्कन्तरूपाणामन्येषाच्च पदानां यथायथमनेनैव क्रमेण व्याख्यानं कियते ।

अस्य च कोषस्य सम्यगववोधनार्थं केचिदुहेखप्रकारविशेषाः केचिच सङ्केतविशेषाः पाठकै-रवश्यं परिचेतव्या इति त एवेदानीं प्रदर्शन्ते—

(क) यदा कस्यचित् पदस्यार्थमेदानुसारि खरभेदस्चितं वैविध्यं वर्तते, तदा ते भेदाः पार्थक्येनैव निर्दिश्यन्ते प्रतिनिर्देशम् खतन्त्रं पदत्वमङ्गीकियते (यथाः—अपः, अपः)।

( ख ) यदा तु रूपवैविध्यं लेखकप्रमादादिदोषजमर्थभेदमननुसरद् दश्यते तदा खरसंस्कारमाद्रियद् बहुषु पुस्तकेषु लभ्य-मानञ्च रूपं प्रधानीकियतेऽथ कोशस्थीकृत्य भेदोऽपि सन्निहितमेव प्रदर्शते (द्रवः—अंसुधी)।

(ग) यत्र २ च पदकृतां पदविभागः पश्चिमभाष्यविसम्वादी भवति तत्र २ सोऽपि कोशस्थीकृत्य पार्श्व एव प्रदर्शते ( यथाः— अरऽमनस्, अंहुःऽयुः )।

(घ) प्रतिपदमशक्यतया लक्षणमकुर्वता लक्षणशास्त्रेण सर्वाणि पदानि सामान्यरूपेण सिद्धान्सपि विशेषसिद्धिमपेक्षमाणानि रूपातिदेशेन वृत्त्यतिदेशेन वा व्युत्पाद्यन्ते । सङ्केतितस्थलेषु चातिदिष्टरूपव्युत्पत्तिरेव गचेषणीया (यथाः—असं, अंशुभू, अंहूरः, अर्कवः)।

(ङ ) यत्र च धातुनिर्देशमात्रं कृतं तत्र तावन्मात्रमेव केनचिद् विदुषोद्दिष्टमिति बोद्धव्यम् । एषैव प्रायिकी रीतिरवीक्तनानाम् ।

(च) प्रतिपदचार्थस्य मुख्याः प्रमेदाः क्रमसंख्यामिः प्रदर्शिताः । तत्रैव चोपमेदा अमिसम्बद्धमुख्यार्थे 'क, ख' इस्रादि-रीत्या विस्पष्टपृथग्भावा अन्तर्निवेशिताः । प्रत्यर्थनिर्देशम् प्रमाणभूततत्तद्भाष्यस्थलानां तत्कृत्राम्नाम् सम्यग् निर्देशो व्यथायि ।

अस्य नाया प्रमुक्ताय शब्दः। असी भवाति करिए नापाति

- (छ) यदा च कस्यचिदर्थस्य कोषविशेषादुल्लेखोऽकारि, तदा तत्सङ्केतोऽनिवार्ध्यलात् कियतेऽन्यथा बहुषु कोषेषूपलभ्यमाने-ऽर्थविशेषे 'को॰' इति सामान्यमेव सङ्केखते ।
- (ज) ऋग्वेदाष्ट्रममण्डलस्य वालखिल्यस्क्तसमावेशपूर्वकं काठकसिंहतायाश्च परिशिष्टसमावेशपूर्वकं कमसंख्याया उल्लेखः कियते तथैव चासौ बुध्यमानोऽमीष्टप्रकरणगवेषणे साहाय्यं वितनुयात्।
- (झ) कतिपये मन्त्राश्च बहुषु संहितासु श्रूयन्ते । तासां काश्चिद् व्याख्याता अन्याश्चाद्याविध न व्याख्याता अथवा छप्त-व्याख्याः सञ्जाताः । एवम्प्रकारकेषु स्थलेषु समानपाठानि स्थलान्तराणि साम्यस्चकेन (=) इति सङ्केतेन प्रदर्श्यन्ते । अनेन तथाविधभागाध्ययनप्रसक्तानां महानुपकारो भविष्यति (द्र०:-अंशं,-४)।

(ञ) क्वचित् पदान्तरं व्याचक्षाणैर्भाष्यकारैस्तद्वयवभूतस्याथवा तेन वृत्तिसाम्यभाजः पदान्तरस्यापि व्याकरणं प्रदर्शते । एतादश्चमपि सकलं पदार्थजातं यथास्थानसमावेशमत्रोद्धृतम् (यथाः-अंहु,-५, 'अंहुभेदी' इति व्याचक्षाणः )।

- (ट) प्रत्ययानामनेकार्थाभिधायिलादिप केचिद्धी भियन्ते । मिथः सिचकृष्टा अपि ते वैश्वयमगुरुध्य पृथगेव प्रदर्शन्ते । आर्यभाषानुवादे तु सारत्यमपेक्ष्य संप्रहमात्रमेवाकारि (द्र०:-अंस्थं)।
- (ठ) = इत्येतत् साम्यप्रदर्शकं चिह्नं समानपाठप्रदर्शनार्थं प्रयुज्यते (द्र ०: अंशं, ४)।
- (ड) √ इस्रेतत् पाश्वासानां धातुप्रदर्शकं चिह्नं पदनिर्वचनादौ प्रयुक्तम् (द्र०:-√ अंश)।
- (ढ) † इत्येतिचिह्नाङ्कितानि प्रातिपदिकानि तेषां सुबन्तादिरूपाणि वा वेदत्वेन प्रसिद्धाभ्यश्वतस्थभ्यः संहिताभ्योऽतिरिक्ता-भ्यस्तैत्तिरीयादिभ्य उद्धृतानीति ज्ञाप्यते (यथाः-† अंशुभू)।
- (ण) ‡ इत्येतिचिह्नवन्ति च तादंशि सन्त्यपि मूळे खराङ्कवियुङ्गि अस्माभिरेव खराङ्कवन्ति कृतानीति द्योलते (द्रः०-अंहोंगृहीत)।
- (त) () इतीदशस्य वर्तुलकोशस्येमे प्रयोगाः—
  - (१) पदार्थविशेषस्य विशदीकरणार्थमभिसम्बद्धभाष्यकृद्धचनोपाश्रितव्याख्यानाविशेषस्य निर्देशः (द्र०:-अंशु-मत्,-८)।
  - (२) अनन्याश्रितस्य सम्पादकीयस्यैव तादशप्रयोजनकस्य निर्देशस्य प्रदर्शनम् (द्रः-अंशं,-२ ग ) § इति चिह्नं चापि दीयते ।
  - (३) भाष्यकृद्विशेषस्य कश्चिद्सष्टं पाठमुपाश्रित्य कश्चित् पदार्थो यथास्माभिर्निधारितस्तथा तस्य प्रदर्शनम्। पूर्ववत् § इति चिह्नं च प्रयुज्यते (द्र०:-अंहस्पत्य,-१)।
- (थ) ? इलाशङ्कासङ्केतस्यात्रेमे प्रयोगाः—
  - (१) भाष्यकृद्धिशेषस्य नाम्रोऽनन्तरं प्रयुज्यमानमेतत् तस्मिन् पदार्थविषयेऽसावस्मान् प्रसस्पष्ट इति प्रदर्शयेत् (द्रः-श्रंस्धी,-२ सा॰ ?)।
  - (२) भाष्यकृद्धिशेषस्य नाम्नः प्राक् प्रयुज्यमानं तस्यैव मनिस स्रोपज्ञार्थविशेषविषये विद्यमानं संदेहं प्रदर्शयेत् (द्र ः - श्रंस्प्री, ? Wh.)।
  - (३) [ ] ? इत्येवं चतुरस्रकोशसहमयोगोऽन्तर्निविष्टस्य पदार्थजातस्य स्वरसंस्कारलक्षणविरोधित्वं प्रदर्शयेत्।
  - (४) (पु॰ पा॰ ?) इत्येवं वर्त्तुलकोशे प्रयोगः प्रकरणविशेषेऽभिसम्बद्धस्य पुस्तकविशेषस्य तदवस्थस्वीकारप्रति-वन्धिकां पाठवैयाकुलीं प्रदर्शयेत् (द्र॰:-'अकंव' इत्यत्र 'अकंवािभः' इत्यत्यार्थः 'अनिन्दितृभिः'द॰)।
  - (५) ([ ]) इसेवं कोशद्वयान्तर्गतशब्दाः कियमाणव्याख्यापदिवशेषस्य विशिष्टव्याख्यानार्थं प्रयुक्ता इति ज्ञातव्यम् ।
- (द) \* इति चिह्नवन्तः पदार्थाः लौकिका एवेति ज्ञातव्यम् (द्र०:-अंग्रु-२\*)।
- (ध) इति स्थूलरेखास्थलाङ्कविशेषात् पूर्वं प्रयुज्यमाना पूर्वेऽपि निर्देशरिहता अर्थास्तत्रैव स्थले वर्तन्त इति प्रद-र्शयेत् (द्र०:—अंह्स्पुत्य)।
- (न) -> इति चिह्नं पाणिनीये प्रसिद्धमादेशपदार्थं प्रकटयेत् (द्र :- 'अकंव' इत्यत्र कु -> कव )।
- (प) ' ' इत्युपरिचिह्नान्तर्गतपाठो विश्रहादिश्रदर्शनार्थः पदार्थनिर्देशात् पूर्वं बहुषु स्थळेषु वैशयार्थं प्रयुक्त इति ज्ञातव्यम् ।
- (फ) ० इति चिह्नं पदानामुपिर दक्षिणतो वामतो वा प्रयुज्यमानमागामिनीमागतपूर्वी वा तद्धुत्पित्तं प्रदर्शयेत्। पुनरुक्तनिवृत्तिपरेषा युक्तिः।
- (ब) § इति चिह्नसहयुजः शब्दा अर्थाश्च सम्पादकीया एवेति सर्वत्र विवेक्तव्यम् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

कोचे चास्मिन्नपयुक्तस्य प्रन्थराशेर्विवरणमाङ्गलभाषोपनिवद्धे भूमिकांश एव कृतम्। एवं प्रन्थानां च प्रन्थकाराणां च वैयाकरणसंज्ञापरिभाषादीनां च सद्योप्रहणार्थं व्यर्थगौरवनिवारणार्थं च संक्षेपपराः सङ्केता अपि तत्रैव प्रदर्शिताः ।
देवनागराक्षरैरुपनिवद्धास्तेऽस्मदीयानां विपश्चितामपि विस्पष्टा एव भवेयुरिति नात्र तद्विषयकं पुनरुक्तमपेक्ष्यते । तत एव
यथावसरं पण्डितवर्ध्येस्ते सिंहावलोकनगोचरीकर्तव्याः । अस्मिश्च पुण्यकर्मण्यभूवन् ममासव्यभुजसिन्नभाः सहायाः सरस्वतीमन्दिराप्रतिहतप्रवेशा अत्रत्यानुसन्धानकार्थ्यालयाङ्गभूता वहवः पण्डितवराः । विद्युषस्य नत्थुरामशाक्षिणः स्थैर्ध्यं प्रशंसनीयम् । विशेषक्षपेण च भीमदेवपण्डितस्यात्र परिश्रमः प्रशस्यते । कियते चान्यैरिप महानुमावैः साहाय्यम् । प्रन्यावसान
एव निजभावप्रकाशोऽत्र विषये यथोचितं कर्तुं शक्ष्यते । महानयं समारम्भोऽल्पीयसी च मद्विधानां शक्तः । तदिप वेदानां
प्रचारः कर्तव्य एव सर्वेण सर्वदेति गुरूणामाज्ञां शिरोधार्थां कृताङ्गीकृतोऽयं प्रयतः । सन्त्येवात्रानभ्यासम्बल्जमा मानुष्यकदुर्वाराश्च बहवो दोषाः । तस्मात् कार्यस्य महत्त्वं विचार्य्यं गुणानुरागसहजमौदार्यं च हृदि समुद्भाव्य स्विवितसमाधानानुप्रहेण विद्वद्वरेः स्वप्रसादस्य भाजनं विधेयः स्वविधेयोऽयं जनः.

लवपुरपत्तने वैदिकाश्रमस्थः १-३-१९८६

1

विश्ववन्धुः

### भूमिका.

- १ यद्यपि संस्कृतभाषा में अनेक शब्दकोष हैं। परन्तु ऐसा एक भी कोष मिलना कठिन हैं जिस के द्वारा वेद के शब्दों का अर्थपरिचय हो सके। वेद की भाषा सर्व-प्राचीन होने से अनेक अंशों में पिछली संस्कृत से मिच थी। इस भेद से पूर्ण परिचय हो जाने पर, पाठकवर्ग बड़े आश्चर्य से युक्त होते हुए यह अनुभव करेंगे कि कालिदासादि कवियों की पुस्तकों की अपेक्षा वेदों की भाषा सर्वप्रकार से अधिक सरल तथा रसीली है।
- ३ इस आवश्यकता की पूर्त्यर्थ ही आज से लग भग पत्नीस वर्ष पूर्व, आर्यजगद्विख्यात खामी विश्वेश्वरानन्दजी तथा खामी निखानन्दजी ने वेदों का शब्द-सूचियां बढ़ी उपयोगी हो रही हैं। खामी निखानन्दजी की तो शीघ्र ही मृत्यु हो गयी। परन्तु बृद्ध खामी जी लगातार परिश्रम करते रहे। इस कार्य के लिये धन का भी और जन का भी संप्रह आवश्यक था। राजे महाराजों से उन्होंने इस कार्य के लिये धन प्राप्त किया। सं १९८० तक कोष के सम्पादन का कार्य कई स्थानों पर कराते हुए, आप लाहौर पधारे। यहां योग्यपुक्षों तथा आर्यनेताओं की सम्मति से उन्होंने इस कार्य के भार को मेरे कन्धों पर रख दिया। यद्यपि मेरा इस विषय में विशेष अनुभव न था और में अन्य पर्य्याप्त कार्यों में पूर्व से संलग्न भी था, तो भी खामी जी की लगन तथा बृद्धों की प्रेरणा से वाधित होकर, में इधर लगं गया। दो वर्ष पीछे, खामी जी का भी देहान्त होगया। उन के पीछे, उन की वसीअत से बनी हुई 'विश्वेश्वरानन्दसम्पत्प्रवन्धिनी सभा' के निर्देशानुसार इस धार्मिककृत्य का धार्मिक-भाव से सम्पादन हो रहा है।

३ इस कोष की विशेषताएं ये हैं:--

- (क) संस्कृत, हिन्दी तथा अंश्रेजी में होने से यह सर्वित्रिय और सर्वोपयोगी होगा।
- (ख) प्रत्येक शब्द का पूर्ण व्याकरण, निरुक्त तथा आधुनिक भाषाज्ञान दिया है।
- (ग) प्राचीनतम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, सूत्रप्रन्थादि में दिये हुए व्याख्यानों के साथ २, पुराने से पुराने और खदेशीय, विदेशीय नये से नये भाष्यों का इस में समावेश किया गया है। इन में से कई जो असीतक प्रकाशित भी नहीं हुए बड़े परिश्रम से उनके हस्तलेखों का संग्रह किया है।
- (घ) जर्मन आदि भाषाओं से अनिभन्न पाठकों को सारी सामग्री यहां पर मिल सकेगी। भारतीय पण्डितों के लिये सब पश्चिमी अर्थों को संस्कृत में कर दिया है। और साधारण खाध्यायशील जनता के उपकारार्थ, सारी सामग्री हिन्दी में भी कर दी गयी है।
- (ङ) हिन्दी में सरलताके विचार से केवल अर्थी का संग्रह किया है। प्रमाणादि के लिये संस्कृतभाग से विना विशेष प्रयत्न के उत्साही पाठक परिचय प्राप्त कर सकते हैं। संख्या का कम दोनों भागों में समान ही है।

थ यद्यपि इस कोष के गौरव को यथावत् वे ही समझ पांचेंगे जो अंग्रेजी तथा संस्कृत अथवा संस्कृत से मली प्रकार परिचित हैं, तो भी हिन्दी-विज्ञ जनता भी अपनी योग्यतानुसार लाभ उठावेगी इस में रती भी संदेह नहीं है। इस कार्य के सम्पादन में अनेक दोष रह गये होंगे। ज्ञायद मानुष कार्यों का दोषरिहत होना असंभव भी है। अखु, जो कुच्छ भी किया है, पूर्ण परिश्रम से तथा न्याय से युक्त हो कर किया है। प्रायः सभी भाष्यकारों की कड़ी समालोचना करनी पड़ी है। उन के एक २ पद की परीक्षा की गयी है। अद्युद्ध थाठों की ओर पाठकों को संकेत कर दिया है। अद्युद्ध अर्थों का भी विचार रख दिया है। इस में किसी दैशिक अथवा साम्प्रदायिक भाव अथवा पक्षपात को स्थान न मिलना चाहिये था, और ना ही दिया गया है। वेद सारे संसार की सम्पत्ति है। इस समय चारों वेदों की दश संहिताएं मिल सकती हैं। उन्हीं के शब्दों का इस कोष में पूर्ण विस्तार दिया गया है। भगवान से प्रार्थना है कि इस महान कार्य के सम्पादन का जो सर्वोपकारक लक्ष्य रखा गया है, वह सिद्ध हो। जनता में वेदानुराग वढ़े। वेदभक्तों का वेदज्ञान बढ़े। वेदशों की तर्कशक्ति बढ़े। खतन्त्रविकास के साथ २ लोकोपकारी वैदिक आचार, विचार का पुनः जगत् में प्रचार हो। इन शब्दों के साथ यह सेंकड़ों अन्थों का सारह्म प्रनथ पाठकों के करकमलों में भेंट किया जाता है।

वैदिकाश्रम, लाहौर १-३-१९८६

# A Complete Etymological Dictionary of the Vedic Language.

#### INTRODUCTION.

### I. General importance of the Vedas.

The position which the Vedas occupy in the whole range of the literatures of the world, is in many respects unique. They come down from times immemorial, well protected and wonderfully preserved through so many vicissitudes of history. They are a grand monument of the hoary past of the Āryāvarta and unquestionably surpass other literatures in point of antiquity.

Their natural and lucid style, easy flow, terse and pithy maxims, noble utterances, deep and sweet notes, typical metaphors, sublime similes, living delineation of character and matchless personification of nature—these and many other sterling qualities of diction and significance mark them off from the rest of our literary treasures. Though bearing the stamp of hoary antiquity, they are as fresh as ever. Their theme is such as never grows old. The Sindhu and the Vitastā still whisper in their ripples the primeval songs of the Vedas, and may well begin to resound forthwith if another Vasistha or a Vis'vāmitra were to come and set them to the same sweet music once again. There is more of life and vigour in the Vedas than in most of what we read or write now-a-days.

Whereas these sovereign virtues have of late endeared the Vedas to Oriental scholars of note all over the world, they possess a double charm for us. They form the fountain-head of all that we love most—our religion, our languages and literatures, our moral aspirations and ethical standards, our social structure and political and economic welfare. Through all the ups and downs of our past history, they have been to us a source of boundless light in steering our way clear of so many obstacles and pitfalls. Like a true and never-failing friend, they have ever come to us, full of high-pithed inspiration and national vigour. Doctors ever differ, and India has been no exception to this universal phenomenon. But the watch-word of the Vedas has often been found potent enough to quell their dissensions and pacify their strifes. The proudest among our forefathers bowed their head before two and two alone, namely, the Almighty Father and His word. And, well did the great Swāmī Dayānanda Sarasvatī—that giant among men and peerless embodiment of the Vedic life and thought turn our face once more towards the selfsame source of light and strength in order that we may become fit for passing successfully as a nation through the tough trial that is confronting us to-day. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arva Samai Foundation Chennai and eGangotri

II. The genesis and personal perspective of the work.

The language of the Vedas is not difficult, yet the general impression on this point is just the reverse of this. This can be easily explained The Classical literature, namely, the Epics, the epic poetry and the dramas with which an average Samskrit scholar is generally familiar, represents a later linguistic stratum than the Vedic literature. Many Vedic words and grammatical idioms and constructions have grown old, superfluous and obsolete. If by some means we could get acquainted with the meanings of the special and for the matter of that, unfamiliar vocabulary of the Vedas and have a general idea of their grammar, we could surely begin to regard them as the easiest literature, at least so far as understanding the literal construction of the text is concerned

With these ideas in their minds. Swāmī Vis'ves'varānanda and Swāmī Nityānanda, the two well-known Ārya Sannyāsīs of all-India reputation set about the work of preparing and placing in the hands of the public a complete Vedic Dictionary. The first contribution in this direction was the publication in 1908, of the Alphabetical Index of the vocabulary of the four principal Vedic texts. This work has to a great extent helped in the extensive and critical study of the Vedas. One has no longer to grope in the dark or call up unusual patience for comparative references in connection with particular words, occurring more than once at different places in the texts. It also helps in dividing a certain text into its component padas, each pada bearing a clear indication of its accent and sometimes its grammar. Thus it has rendered good service and still continues to do so in the noble and meritorious cause of the promulgation of the Vedic studies. Dictionary of the Vedas could be proceeded with without first defining the extent of the basic vocabulary and as such, the publication of the Index Verborum may justly be considered as the first and most necessary step towards the preparation and compilation of the Dictionary proper.

But who can know the ways of the Providence? As the second instalment of the work was being planned and proper arrangements were being made, Swāmī Nityānanda, the younger of the two noble beginners, breathed his last after a brief period of illness. Thus bereft of the invaluable help and advice of his dear disciple and life-long colleague, the elderly sage Swāmī Vis'ves'varānanda, nevertheless, continued his noble work with undiminished zeal. He left no stone unturned in attracting the attention of various Chiefs and Princes towards the importance of his life-mission. The Darbars of Baroda, Mysore and Indore responded to his appeals and munificently helped him in his useful programme.

He tried different places as centres of his work, and employed competent scholars for carrying on his scheme, till at last it occurred to him that this momentous work could in consonance with the resources at his command be properly done at Lahore. Being the political, the educational and the Arya Samājic capital of the Panjab, the sacred habitat of the Vedic CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Risis, it appeared to him to be the most suitable place for the ripening and the completion of his lexicographical scheme. It was towards the end of 1923, that he in consultation with R. B. L. Mül Rāj, the veteran leader and first president of the Ārya Samāja and Mahātmā Hans Rāj, the revered leader and present head of the same body, desired me to take the work upon myself. I was alive to my shortcomings and besides this, my hands were already full. I hesitated from undertaking this new burden, but at last had to submit to the persuations of those for whom I had the greatest regard in my heart. I accepted the task as a labour of love in compliance with their noble wishes.

f

S

ì

t

Though entirely satisfied with the arrangement and progress of the work, the Swāmiji was not destined to see full fructification of his hard labours. The cruel hand of death snatched him away on November, 23rd 1925, at Delhi. His death was mourned by everybody, for he was a learned Sannyāsī of the old school. The idea of the Vedic Dictionary had been the one master passion and the one guiding principle throughout the major portion of his austere life. Indeed, he lived for it and he died for it. By his last Will, he appointed a body of patriotic gentlemen as the executors of his Will and trustees of his estate, and desired them to arrange for the speedy completion of the Vedic Dictionary. The work is thus going on in the Vis'ves'varānanda Research Institute, which is located in the Dayānanda Brāhma Mahāvidyālaya, Vedic-Ās'rama, Lahore and maintained and financed by the executors of the Swāmiji's Will.

The Managing Committee of the D. A.-V. College, Lahore, the body controlling the D. B. Mahāvidyālaya also, has been very kind to me so much so that they have always encouraged me to devote as much time as may be necessary for the execution of this work. Individual friends have also helped me in various ways and I am thankful to them for all this kindness. Before, however, proceeding to discuss the nature of the work, I must express my great indebtedness to my revered teacher, Mr. A. C. Woolner, the Vice Chancellor and Dean of the Panjab University. Whenever I have sought his advice in connection with the scheme of the Dictionary, he has always helped me with his highly reasonable suggestions and valuable remarks. In fact, every detail has been discussed with him more than once, and much of what it is in its final form, is a direct result of his healthy criticism. He has placed in my hands his extensive notes to be used in writing the philological section which he has also agreed to revise. Really, I can feel how he has all along been kind to me, though I cannot adequately express the same in so many words. Besides, the executive of the Linguistic Society of India have also laid me under a great debt of gratitude by agreeing to help me with their valuable contributions towards completion of the same section.

#### III. Nature of the work.

It may seem astonishing, but it is a fact that this will be the first regular and substantial attempt to accord a complete lexicographical treat-

ment to the vocabulary of the Vedic language as distinguished not only from the Classical Saṃskṛit but also from its own later phase used in the Brāhmaṇas and the Upaniṣads. The early Nighaṇṭukāras did indeed compile and arrange according to certain lines of differentiation, select lists of Vedic words. These were in turn commented upon by the Nirukta. The latter evolved a system of genuine etymology and used it in deriving the Nighaṇṭuṣ They quoted by way of contextual testimony Vedic passages where those words occurred and also reported the opinions and interpretations of other rival schools of interpretation, notably, the 'Yājñikas' and the 'Aitihāsikas', Yāska's Nirukta along with its basic Nighaṇṭu is a typical, extant illustration of this class of composition. It is at best Yāska's learned commentary on a few hundred verses of the Veda. It cannot be called a Dictionary of the Vedas.

But genuine Dictionaries also are not wanting in Samskrit. They are most of them learned lexicographical treatises, written in verse. The 'Brihad Vācaspatyam, and the 'S'abda Kalpadruma' are really monuments of the long and laborious toil of their authors. They are modern works written according to the alphabetical arrangement-method and are to be distinguished from the verse-treatises of Amarasimha, Halāyudha, Hemacandra and other writers of the mediaeval school. They are voluminous works and shed copious light on the usage of words in the Post-Vedic literature. None of these, however, pertains to the Vedas only. Indeed, it is not possible with the help of these to distinguish Vedic meanings of certain words from those which refer to their usage in later literature. Their arrangement of meanings is neither strictly etymological nor is there any chronological sequence in it. Moreover, their primary reference being to the Samskrit language in general, not a few purely Vedic words have been entirely skipped over.

The epoch-making St. Petersburg Lexicon really rendered yeoman's service during the early years of the newly aroused enthusiasm for the Saṃskṛit learning in the West. Although it is also a Saṃskṛit and not a purely Vedic Dictionary, it has been and is still capable of helping in the Vedic studies in as much as its arrangement of meanings and references is fairly scientific and chronological. But good many scholars have since added to our knowledge about the Vedas. Subsequent to the publication of this Wörterbuch, Böhtlingk brought out his minor St. Petersburg Dictionary. Recently, R. Schmidt has supplemented the above with his own contribution, in eight instalments. Monier William's Dictionary has some peculiar features of its own. Benfey, Wilson, Macdonell and Apte have also since given to the world Saṃskṛit Dictionaries, all very good so far as their plan and the execution thereof is taken into consideration, but none of these can properly be called a Vedic Dictionary.

Grassmann's Dictionary of the Rigveda does come undoubtedly very near. But, then, its scope is limited to the Rigveda alone. Besides, it does not refer to the authorities to whom different interpretations are due. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

It is also important to remember that most of these lexicographers have rather been onesided in recording the meanings of the Vedic words. They have made much of their own philological conjectures and rather been unduly and unjustly prejudiced against Indian commentators. In this matter, they have implicitly followed the footsteps of Roth. The latter firmly decided not to pay any regard to the Indian commentators of the Vedas, and had fully carried out his decision in preparing his otherwise really great Wörterbuch. He shows his contempt for the Indian commentators particularly in his Foreword to the same (p. 5) "dass ein gewissenhafter europaeischer Erklaerer der Veda weit richtiger und besser verstehen koenne als Sāyaṇa".

Roth and after him his followers have been following only linguistic methods, that is to say, they have been believing that through the mere mastery of grammatical forms, through vague concepts resulting from etymological analysis and through the keys of common analogies they could discover the deep sense and meaning of Vedic poetry. What incongruent and funny results this boastful linguistic method may lead to may be demonstrated by Whitney's rendering 'child' of the word 'वार्च' cf. A. X, 8, 25. 'one thing is more minute (a'nu) than a child (bā'la)' It may be a characterstic but in nowise a solitary case of learned folly. A change for the better is however apparent in the outlook of at least some of these Occidental savants. Thus Pischel and Geldner boldly questioned the onesided view of their precursors in the field of Vedic studies, and many a scholar in the East as well as the West has followed in their wake in this respect. The guiding principle of the programme set before them by these scholars is that the Veda is an Indian monumental document and must be accepted and explained as such. The language and the ideas of the Vedas must be interpreted not only from themselves, but also by the use of the later Brahmanic literature, the knowledge of which must therefore be regarded as indispensable for any student of the Vedas. In this way, by the establishment of the Vedas as the earliest literary monument of Hindu culture, the value of vague phonetic equations and conjectural philologies has suffered a definite depreciation and these can no longer be depended upon as being the only reliable criteria for determining the true import of the Vedic words.

The present work is expected to be free from all kinds of these defects. It has no preconceived notions of exactness or otherwise of any interpretation. With the Index Verborum in one hand and the present work in the other, a student may well hope to understand how each and every word of the Vedas has all along been interpreted, from the most ancient times to our own day. Every word is first grammatically and etymologically explained. Next follow its meanings, culled from the Brāhmaṇas, the Upaniṣads and the Sūtra literature and the commentaries, the oldest and the latest, the Eastern as well as the Western, categorised and divided in accordance with the philological stage represented by them. Every shade and distinctive import has been recorded and original authorities fully referred to. It may at about the stage of careful record and

3

he.

lic

er 1s,

se

er s',

no no

ey

he

of

en

ed

us

n.

11

0-

10

ot

ne

15

Ce

IC

n.

iı

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

instructive reference. There may not be much in the way of positive assertion and original contribution. A vigilant reader will however find for himself at every step that a note of warning has been sounded at every pitfall that may happen to come in his way in the form of doubtful interpretation, a fanciful conjecture or a positively misleading meaning. Ordinarily, a Dictionary of a language is supposed to record sure and certain meanings of its words. They can be attested by authoritative literary and colloquial usage. But no such thing is possible in a Dictionary of the Vedas. It has to satisfy itself by honestly recording variety of opinion and critically questioning the validity of only such interpretations as may appear to be obviously wrong or improbable. To let this kind of renderings pass unlabelled could have not only not added anything to the present knowledge of an average student but on the other hand, inevitably, made confusion worse confounded. This having been done, literary equipment and critical acumen of a reader should stand him in good stead in forming his own views for himself. He will at a glance be in possession of a store of useful information which could only be possible for him to get by wading through hundreds of pages of obscure books and commentaries. some of which have even not yet seen the light of the day.

A remarkable peculiarity of this Dictionary is its tri-lingual composition. The Samskrit Section which is really the main body of the work, is given the first place. The Hindi Section gives meanings only. It has been added for the use of such readers as not being well up in Samskrit may find it rather difficult to follow the Samskrit Section. Last in order comes the English Section. It is in a way quite independent of the Samskrit Section. for, whereas the latter includes every shade of meaning due to the Western as well as the Eastern interpreters, the former does not purport to take any notice of that interpretation which has not been advanced or taken advantage of by the Western scholars. The reason for this contrivance is not far to seek. Every Western student of the Vedas must need be conversant with the Samskrit language, at least to the extent of being able to follow the Samskrit Section of this Dictionary. But it is not to be expected that all Samskrit Pandits should know Western languages. It is with a view to benefit them by rendering their knowledge up-to-date and making them a-breast with modern criticism and method that the Samskrit Section has in this way been enriched by the inclusion of the Western interpretations in its body. This scheme is intended to make it possible for general as well as critical scholars of the Vedas, all the world over, to derive from this Dictionary the maximum gain according to their needs.

And, in concluding this section, it may be useful to point out a necessary limitation in the nature of the present work. The Vedic language is known to us as recorded in the Samhitās, the Brāhmanas, the Āranyakas and the Upanisads. The Samhitās represent its oldest stratum and it is this which has been made the material-basis of this Dictionary. All available Samhitās, whether in printed or in the samhitās of the samhitās, whether in printed or in the samhitās of the samhitās of the samhitās.

this purpose. Illustrative and parallel Brāhmanic contexts have, however, been given proper prominence, and in this manner, a substantial portion of the later Vedic stratum has also been dealt with. A complete lexicographical treatment of the same is intended to form the subject of a supplementary work.

pı

ve

pc

gs

nt

de

nt

ng

re

es,

n.

en

ed

it

16

n,

rn

17

to

th

16

0

m

in

15

### IV General plan and arrangement.

Head-words or lexicographical elements are declinable substantives, namely, nominal, pronominal and adjectival bases, indeclinables, namely, prepositions, conjunctions, interjections, adverbs, verbal participles, gerunds and infinitives and, lastly, verbal radicals, the lowest common denominators of a long array and multitudinous variety of verbal formations. These different types have not been separately treated as they are done in a grammatical treatise. Here all words come in their alphabetical order. It is their individual treatment which will give a clue to their variety of grammatical function.

Before taking up the meanings of a word, its necessary grammar and etymology is given. Accent is marked and in the case of substantives, gender is indicated. This indication is based on the Vedic usage of a word and, in cases of departure from that usage in later times, a separate note has been added wherever required. In the etymological analysis, the Pāṇinian and the Nirukta-systems and the Brāhmaṇic etymologies on the one hand and modern contributions on the subject on the other hand, have been amply utilised. Where no commentary is available or the extant ones are silent, we have recommended certain etymologies of our own. These are, however, easily distinguishable from others whose source is always indicated.

In the arrangement of the meanings of a word, etymological and semantological sequence has been followed. It has not been possible to adhere to any strictly defined chronological classification. The reason is obvious. While some meanings of a word having remained popular in the Vedic period fell out of use in later times, others have been tenacious enough to come down to our own times and are easily discernible in our present day vernaculars. The history of every word has been traced down to the most recent times and purely later meaning have been marked off from the rest. Every meaning and its shade is followed by a complete indication of the source whence the same has been incorporated. In cases where no such reference be detectable, responsibility for hazarding those interpretations lies on our shoulders.

The Brāhmaṇas comprise among themselves a store-house of Vedic interpretation. Symbolical meanings, however, are also often attached to certain words. It sometimes becomes difficult to differentiate between the literal and the figurative explanations. It may be due to this, that most of the Western scholars have been viewing this literature with a doubtful eye. According to them, one never feels sure of the ground under

one's feet. A healthy change is however apparent in this mentality. Due to etymological certitude, some Brāhmanic meanings can find their proper place in the regular categories of the renderings of a word, while purely figurative ones have to be relegated to the background. It is attempted to include within the compass of this work every line of this literature which may be of some help in understanding the Vedic texts. This measure will specially recommend itself to such scholars as are even to-day ready to accept the esoteric sense of the Vedic texts as their concomitant factor from the day of their dawn.

Then, in the case of a declinable stem, whether nominal, pronominal or adjectival, its actual Vedic forms are given. Case and number are indicated with each individual form. This may be an aid to the definitive knowledge of the extent of the actual vocabulary of and its usage in the early Vedic language. It will thus shed light on the history of the development of the Saṃskrit language from the grammatical point of view.

In the case of indeclinables, it may not be possible to give much in the way of their etymology. It may even be doubtful if some kinds of them ever had had any etymology. Prepositions and conjunctions have a variety of significance. This is given as in the case of other words. Permanent linking of certain prepositions with certain verbs is noted in the treatment of the latter.

In the treatment of verbal roots, they have been classified on the basis of their actual Vedic forms. When no finite forms of a root are available, it has been described according to Pāṇini's Dhātu Pāṭha. Sometimes new meanings and even new roots have been proposed in order to rationalise certain etymologies. These have been properly incorporated and noted as such. The description of a verbal root also contains a complete record of its conjugational and derivative extensions and formations. These are separately printed as Head-words also for the benefit of those who may not themselves be able to connect a certain verbal form with its proper radical. When the treatment of a root lacks this family-record, it indicates that the same has not been verbally employed in the Vedas and that its incorporation in this work has been allowed in order to explain certain etymologies.

Of the Western commentators, some have hazarded their own interpretations, while others have tamely followed Sāyaṇa and other Indian Scholiasts. Of these the interpretations of the former class of scholars have been rendered into Saṃskrit and Hindi. Authorities responsible for these have also been fully referred to. Its special advantage to such scholars as may not be knowing English or German has already been alluded to.

In the Hindi Section which comes next in order, all the meanings of a word as given in the Samskrit Section are serially arranged. For reference to the authorities concerned reader shall have to cast a glance

over the previous Section. There towards the end of the corresponding meaning-number, he will find without the least difficulty the reference required by him.

h

11

0

M

al e

e

le

)\_

h

of

S.

n

And, finally the English Section, meanings due to Roth, Maxmüller, Oldenberg, Whitney, Bloomfield, Macdonell, Pischel, Geldner and other Western scholars have been categorised and arranged according to the same principle as obtained in the Samskrit Section. When any of the authorities has unavoidably chosen to throw the veil of obscurity on his interpretations or has discussed other commendable alternatives in a foot-note to a certain passage, the same has been properly sifted and allocated.

No apology is required for completing the description of a word by the addition of a few philological notes at the end. It may not be possible to do so in the case of every word. Even where it is done, it may be very rudimentary and even incomplete. This is inevitable when we consider how our knowledge in this direction is still very vague and meagre. Many equations held in high respect a few years ago, have been exploded for ever. When we tread on this kind of uncertain ground, it is better to err on the side of overcautiousness than unwittingly drift into pitfalls without any hope of rescue. The epoch of Indo-European hypothesis, born of enthusiasm, suddenly set free, seems to have ended with the last century. While none may take exception to the central thesis of the original linguistic unity of the nations inhabiting the continents of India and Europe, he will really be a bold man who thinks that we are in a position to connect every Samskrit word with its cognate in the European group of languages. What is not actual to-day, may become possible to-morrow. But the present work cannot afford to go much out of its way and must remain content with recording sure and certain data only, though never so few and meagre.

The first part of this Section deals with cognate forms and comparative meanings so for as it has been possible to trace them in Indian languages beginning with Pāli-Prākrit and coming down to present-day Vernaculers. References to authoritative works on these languages have occassionally been made. New meanings have been noted whereas such ones as have already been mentioned in the Saṃskrit Section, a back-reference by number has been deemed quite sufficient. In order to rouse philological interest among Indian Pandits and students of Saṃskrit, this part has been printed in the Devanāgari script. The second part attempts to make a record of forms and meanings of connected words found in Zend and European languages.

#### V Special critical apparatus.

Head-words. A word is sometimes met in two or even more varying forms. It is either due to corruption at the hands of negligent scribes, or is a genuine case based on difference of significance. The latter is usually accompanied by a shift of accent. It is a case where the varying forms represent really separate words, for instance, A'pas ( अप: ) and Apa's

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri अपः), and have consequently been treated as such. In the case of different form-records of a single word, that form which is more in congruity with the Padapāṭha and amenable to reasonable etymological analysis than other variants and is also the reading of the majority of the records, is put at the head of a Section. The variation of accent or letter is, however, indicated next to it inside square brackets (cf. अंस [क्री भी, अंग्रभी). Similarly, Padapāṭhavariations are recorded alongside of a Head-word and put within square brackets (cf. अरमणस् [अर्डमेनस्]). This may shed light on the composition of a word according to the Padakāras and differing from later commentaries.

Etymologies. Regular derivations as enunciated in the Aṣṭādhyāyī or the Uṇādikoṣa will be referred by number to the book, the chapter and the aphorism of those works. But there are words, which though not directly taught, can be derived on the basis of general enunciation or some parallelism (cf. अंस, अंशम् and अंहर). For derivations of this type, the Uṇādikoṣa and Pāṇini will be referred to, either without quoting any specific enunciation or by noting a particular rule which is applicable to some parallel case (cf. अक्त, क् ) कव. यथा पा॰ ६१३१९०७). In modern conjectures, the radical alone is generally referred to and the same has been accordingly indicated here (cf. अञ्च for deriving अंश्रो).

Categories and references. (a) Every category or sub-category of meanings bears a serial number or a shade-mark such as  $\overline{*}$ ,  $\overline{*}$ , etc. in the Samskrit Section and a, b, etc. in the English Section at its head and is followed by the names of an author or authors and the works where a word might have been interpreted as such.

- (b) When a meaning has been taken from a particular Dictionary, a reference is made either to the name of the work or its author. When, however, it is common to many Dictionaries, it is indicated by using the abbreviations (L. and को) which stand for Dictionaries in general.
- (c) In the case of references to the VIII. Mandala of the Rigveda and the Kāthaka Samhitā, the numbers are inclusive of the Khila Sūktas and the Paris'işta respectively.
- Cross-references. (a) A Mantra may be found repeated in many Samhitās, commentaries on some of which may either never have been written or be not extant. In giving the meanings of a word occurring in a text of this nature a cross-reference is invariably made to its parallel texts, found elsewhere. This is done by using the usual sign of equation (cf. अंग्र,-१क). It is calculated to help in the elucidation of the texts concerned and thus extend the field of Vedic exegesis.
- (b) Sometimes, a word occurs as a component part of a compound word. Commentaries, while explaining these compounds, often grammatically analyse their component parts and also comment upon them. These derivative meanings have also been noted in the separate Sections on those component parts. The name of the author concerned is put at the end of a meaning of this type and the context referred to inside ordinary round brackets after that

( cf. अंह, - while interpreting अंहुमेदी ). This system of cross-references is intended to help in taking a comparative view of the Vedic texts and also throw every available side-light on the meanings of a word.

An omission in Hindi. Arrangement of meanings of a word follows its etymological analysis. The same suffix (cf. यत in अंस्प) may denote different, though closely related, shades of significance. These are shown, separately in the Samskrit Section, but in the treatment of the Hindi Section closely allied shades have been grouped together. Numerical correspondance between the two Sections has not however been allowed to suffer in any way ( cf. अंख ).

ł

î

1

Signs and symbols. Familiarity with the following signs and symbols will at once help a reader in appreciating the critical value of the work as well as deriving maximum benefit from its use.

- It is the usual sign of equation and has been employed to mark parallel texts in cross-references ( cf. अंदी,-४ ).
- It is the familiar radical-sign and has been used as such in the etymological Section and elsewhere ( cf. ✓ अंश ).
- This mark has been prefixed to such words and nominal or verbal forms as do not belong to the four principal Samhitas, the so-called four Vedas, but have on the other hand been incorporated in the body of the work from the other available Samhitas (cf. अंशुभू).
- This mark is prefixed under the same circumstances with this difference that the accent, not having been marked in the original text, has been supplied so by the editor ( cf. ‡ अंहीएहीत ).
- ( ) The round brackets have been used for the following purposes:-
  - (a) to enclose explanatory remarks based on the text of a commentator and incorporated in order to make his interpretation clear and intelligible ( cf. अंशुमत्-८ ),
  - (b) to enclose supplementary notes by the editor to meet the same end as in (a). These notes are headed by the mark § (cf. अंग्र-१२ ख), and, lastly,
  - (c) to enclose certain meanings which have been ascribed to a commentator by the editor on the basis of some obscure passages of the former. Other renderings of the passage may also be possible, though not probable. Such renderings are preceded by the mark § and followed by the author or authors concerned (cf. अंहस्पल-१).
- The question-mark has been used to denote the following specially:-
  - (a) When used after the name of an author it shows that we have not been able to understand him there with sufficient clearness ( cf. अंसुध्री-२ सा० ?)<sub>CC-0. Prof.</sub> Satya Vrat Shastri Collection.

- (b) When used before the name of an author, it shows that he himself cherished a doubt in regard to the correctness of his interpretation (cf. अंसभी, ? Wh.).
- (c) When affixed to square brackets [ ]? it shows that the meanings given inside the brackets ought to be taken with caution. They are inconsistent with the implications of grammar and accent.
  - (d) When used inside round brackets after 'पु॰ पा॰' it shows that the readings concerned are too corrupt to be admitted as such (cf. अर्कन and अर्कनाभिः and in connection with the latter, अनिन्दिन्भिः द॰).
- ([]) Double brackets have been accasionally employed to explain certain parts of supplementary notes themselves.
  - \* Sign has been affixed to such meanings as are entirely non-Vedic to differentiate them from others which may be Vedic or Vedic as well as later. It is very easy to make a note of purely Vedic meanings in as much as they are always followed by references to Vedic annotators and commentators. (cf. अंग्र-२\*).
  - A thick dash, when preceding a reference indicates that the previous meanings also are to be referred to the same context (cf. अंडस्पर).
- This stands for the change of the preceding form into the succeeding one i. e. the ādes'a ( আইয় ) of the Pāṇinian system ( cf. খাৰ্ব, ক্ৰ—)কৰ ).
  - '' Inverted commas are used to separate grammatical explanations, the so called Vigraha (विष्रह) from the meaning proper in support of which and for the sake of amplification whereof, they are usually given (cf. अंसान् पार्श्वान्...').
    - o Sign is put at the top of words to the right or left according as their etymology has to come at its proper place or has already been given. This is a device to avoid unnecessary repetition.
    - This mark indicates remarks for which the editor is responsible.

#### VI Extent of reference.

The following texts, commentaries and independent treatises have been used and referred to wherever necessary, in the preparation of this work. Some of these works have not yet been properly edited or printed, and have been specially procured in the manuscript form. Some of the commentaries are older than the works of Sāyaṇa, and their inclusion in this work immensely enhances its value from the point of view of the history of Vedic interpretation. In the presence of these works, the great Mādhavīya enterprise ceases to enjoy that exclusive character which has heretofore been attached to it. In fact, the saying that the link between the traditional meaning and Sāyaṇa's interpretation had been broken, loses much of its weight. He really comes in the middle confector line of able commentators.

He is preceded as well as followed by a number of writers who devoted themselves to the preservation and expansion of Vedic meanings, handed down to them from thousands of years. The names of the works referred to are now arranged in two groups accordings as they are in Samskrit or not in Samskrit but in German, English or any other language.

I group: Samskrit and Devanagari.

- (क) मूलभूतं वैदिकसाहित्यम्—(१) ऋग्वेदः (२) यजुर्वेदः (क) माध्यन्दिन— (ख) काण्य— (ग) काठक— (घ) मैत्रायण— (ङ) कपिष्ठल— (च) तैत्तिरीय—शाखान्वितः (३) सामवेदः (४) अथवंवेदः (क) शौनक— (ख) पैप्पलाद—शाखायुतः ।
- (ख) व्राह्मणग्रन्थाः—(१) ऐतरेय-ब्राह्मणम् (२) शाङ्कायन० (३) श्रतपथ० (४) तैत्तिरीय० (५) ताण्ड्य० (६) दैवत० (৬) पश्चिश० (८) मन्त्र० (९) संहितोपनिषद्० (१०) आर्षेय० (११) जैमिनीय-आर्थेय० (१२) जैमिनीय-तलवकारोपनिषद्०(१३) वंश० (१४) गोपथ०।
- (ग) आरण्यकानि—(१) ऐतरेय-आरण्यकम् (२) शांखायन० (३) तैत्तिरीय०।
- (च) श्रोतसूत्राणि—(१) आश्वलायन-श्रोतसूत्रम् (२) शांखायन० (३) कात्यायन० (४) वौधायन० (५) सत्याषाढ० (६) आपस्तम्व० (७) मानव० (८) मानवचयन० (९) वैतान० (१०) द्राह्यायण० (११) लाट्यायन० (१२) आर्षेयकल्प० ।
- (छ) गृह्यसूत्राणि—(१) आश्वलायन—गृह्यसूत्रम् (२) शाङ्कायन० (गृह्यसंग्रहः ) (३) बौधायन० (४) पारस्कर० (५) आपस्तम्व० (६) मानव० (৩) हिरण्यकेशीय० (८) वाराह० (९) गोमिल० (१०) खादिर० (११) जैमिनीय० (१२) भारद्वाज० (१३) द्राह्यायण-गृह्यवृक्तिः (१४) कौशिक० ।
- (জ) प्रातिशाख्यानि—(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्यम् (२) ग्रुक्लयजुः० (३) तैत्तिरीय० (४) अथर्व० (५) चतुरध्यायी (अ० प्रा०) (६) पुष्पसूत्रादीनि च सामसम्बन्धीनि ।
- (झ) निघण्ड-निरुक्ते—(१) निघण्डः देवराज-यज्नवृत्तियुतः (२) निरुक्तं दुर्ग-स्कन्दमाहेश्वरवृत्तिभ्यां समेतम् ।
- (ञ) व्याकरणग्रन्थाः—(१) अष्टाध्यायी (२) महाभाष्यं प्रदीपोद्द्योतवृत्तियुत्तम् (३) धातुपाठः (४) उणादिकोषः (५) सिद्धान्तकौमुदी ।
- (ट) (१) वृहद्देवता (२) वृहत्सर्वानुक्रमणी, अन्यचर्ग्विधानप्रमुखानुषङ्गिकं प्रन्थजातम् ।
- (ठ) अन्यत् साहित्यम्—(१) बौधायनापस्तम्बादीनां धर्मसूत्राणि । न्याय-योग-सांख्य-वैशेषिक-पूर्वोत्तरमीमांसा-दर्शनानि । (२) मन्वादयः स्मृतयः । (३-४) रामायणम्-महाभारतम् (५) भविष्य-वामन-मार्कण्डेयादीनि पुराणानि (६) कालिदास-भवभूति-दण्डि-प्रभृतीनां रघुवंशादीनि काज्यानि यथासम्भवसुद्भृतानि ।
- (ड) भाष्याणि—(१) ऋग्वेदे-वेद्वटमाधव (हस्त०) उद्गीथ (मं०१०) स्कन्द (मं०१) आनन्दतीर्थ (मं०१–१६४). सायण-द्यानन्द० (२) यद्धः ग्रुक्के उव्वट-महीधर-द्यानन्द० (३) यद्धः काण्वशाखायां सायण० (४) तैत्तिरीये सायण भट्ट भास्कर० (५) सामवेदे भरतस्वामि सायण० (६) अथवंवेदे सायण० । अथव्यावाद्यानां सायणभट्टभास्करादिकृतानि, मीमांसादिप्रन्थानां शवर-कुमारिल-शंकररामानुजादिकृतानि भाष्याण्यपि यथावसरमुपयुज्यन्ते ॥ शब्दसूची प्रन्थाः (७) उपनिषद्वाक्यकोषः 'याकव' इत्यस्य (८) व्राह्मणवाक्यकोषो हंसराजस्य ।
- (ह) कोशाः—(१) संस्कृते वाचस्पत्य-शब्दकल्पद्वम-वैजयन्ती-मेदिनी-अमर-(हेमचन्द्रस्य) अनेकार्थ०-अभिधानचिन्तामणि०-( हलायुधस्य ) अभिधानरल्लमाला-नानार्थाणववैद्यकशब्दिसन्धुप्रमृतयः (२) 'पाली' भाषायाम्
  अभिधानप्पदीपिका (३) प्राकृते पायलच्छीनाममाला-प्राकृतशब्दार्णव-अर्धमागधी-अभिधानराजेन्द्रादयः (४)
  अपभ्रंशे सनत्कुमारचरित-भविष्यदत्तकथा-शब्दसंप्रहः (५) तथा हिन्दी, गुजराती, बंगलादि भाषाओं के
  'हिन्दी शब्दसागर', 'गुजराती विश्वकोषादि' प्रन्थ ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Anya Samaj Foundation Chennaj and Gangote languages.

- i. Translations and comments by (1) Grassmann (2) Ludwig (3) Oldenberg (4) Max müller (5) Macdonell (6) Geldner (7) Pischel Whitney (9) Bloomfield (10) Muir (11) Bergaine (12) Griffith (13) Keith (14) Kaegy (15) Hillebrandth (16) Leumann (17) Zimmer. mann (18) Peterson and others.
- ii. Dictionaries, Indexes and concordances (1) The Samskrit Wörterbuch by Otto Böhtlingk and R. Roth (2) The new Samskrit Wörterbuch by Otto Böhtlingk (3) Nachträge to (no. 2) by Schmidt (4) Wörterbuch zum Rigveda by Grassmann (5-9) The Samskrit-English Dictionaries by Benfey, Monier, Apte, Macdonell and Wilson (10) The Vedic Index by Keith and Macdonell (11) The Vedic Concordance by Bloomfield. (12-13) The Pāli Dictionaries by Hellmersmith and Stead.
- iii. The important works on Philology. (1) The Comparative Grammar by Brugmann (2) Etymologisches Wörterbuch der Samskrit Sprache by Ernst and Julius Leumann (3) A manual of Samskrit Phonetics by Uhlenbeck (4) The Eu-Aryan Roots by Baily, and other works.
- iv. Some important Journals of the different Oriental Societies and Proceeding books of various Oriental conferences have been consulted whenever necessary.

The Vedic As'rama, Lahore, 1-8-1929.

Vis'va Bandhu.

## Abbreviations. सङ्केत-सूची.

Knowledge of the following abbreviations will be useful in following the Samskrit and the English Sections of this Dictionary. They have been arranged according to the Devanāgarī-alphabetical order.

(क) प्रन्थानां प्रन्थकर्तृणां भाष्यकृदादीनां वा ।

अ०=A.=अथर्ववेदः
अनु०=Anu,=अनुक्रमणी
अने०=अनेकार्थसंप्रहः (हेमचन्द्रस्य )
अभि०=अभिधानचिन्तामणिः (हेमचन्द्रस्य )
अभिधा०=अभिधानप्रतामाला (हलायुषस्य )
अभिष्प०=अभिधानप्रतीपिका (पालीकोषः )
अभिप्प०=अभिधानपाजेन्द्रः (मागधीकोषः )
अम्रा०=अम्धानपाजेन्द्रः (मागधीकोषः )
अम्रा०=अम्रावास

अर्वा॰=अर्वाचीनाः modern philologists.

आ॰=Ar.=आरण्यकम् आत्मा॰=आत्मानन्दः

आन् ०=आनन्दतीर्थः आप् ०=Ap.=आपटे-कोषः

आप ॰=Āpa.=आपस्तम्ब ॰ आर्ष ॰=Ārs.=आर्षेयः

आश्व∘=Āś.=आश्वलायनः

इन्ड॰=Ind.=इन्डेक्सः Index.

ई॰=Îर्ड.=ईशोपनिषद्

उ॰=उब्बटः

डणा∘=डणादिकोषः

उत्त∘=Ut.=उत्तरार्चकः

उद्गी०=उद्गीथः

उप॰=Up.=उपनिषद्

ऋ॰=Ri.=ऋग्वेदः

ऋरे॰=RiRp.=ऋग्वेद रेपिटीशन Ri. Repetition (Bloomfield).

ऐग्॰=Egg.=ऐनिलङ्गः Eggeling.

ऐत=Ait.=ऐतरेय॰

ओ॰=Ol.=ओल्डनवर्गः Oldenberg.

क॰=Kat.=कठोपनिषद्

कपि •= KpS .= कपिष्ठलसंहिता

का॰=KS.=काठकसंहिता

काला ०≔कालायनः

काशि०=काशिकावृत्तिः

की॰=Kt=कीथ: Keith.

कुमा॰=कुमारिलः ( मीमांसायाम् )

के०=Ke.=केन०

केम्॰=Kg,=केनी Kaegy.

कैय्य०=कैय्यटः

को०≔कोषाः ( सामान्येन )

कोद् •=Col.=कोल्बुक् Colbrook.

कौ॰=Kauṣ=कौषीतिक॰

कौशि •= Kaus' .= कौशिकस्त्रम्

क्षीर = क्षीरखामी ( अमरकोषे )

खादि =Khād=खादिरगृह्यसूत्रम्

गी०=गीता

गुज=गुजराती

गु॰=Grih.=गृह्यसूत्रम्

गैळ्॰=Gel.=गैलनरः Geldner.

गो॰=Gop.=गोपथबाह्मणम्

गोभि ॰=Gob.=गोभिलगृह्यसूत्रम्

प्रा॰=Gra.=प्रासमेनः (ऋ॰ कोषः ) Grassmann.

प्राम •=Gram.=च्याकरणम् Grammar.

प्रि॰=Gri.=प्रिफिथ: Griffith.

श्रीय॰=Grie.=श्रीयरसनः G. Grierson.

छा॰=Chhān.=छान्दोग्योपनिषद्

जा॰=Jāb.=जाबालोपनिषद्

जै =Jaim.=जैमिनीय

तां॰=Tāṇd.=ताण्ड्यब्राह्मणम्

तै∘=TS.=तैतिरीयसंहिता.

( तै॰=Т.=तैत्तिरीय॰ )

त्सि॰=Zim.=ित्समरमेनः Zimmermann.

द०≔दयानम्दः

दर्श०=दर्शनम्

दु०=दुर्गवृत्तिः

ढे ०=देवराजयज्वा

दैव o=Dait .= दैवतबाह्मणम्

दा = Drā.=द्राह्यायणम्

ध॰=Dhar.=धर्मसूत्रम्

ना॰=नाटकम्

नाना ०=नानार्थार्णवकोषः

नि॰=Nigh=निघण्डः

न्यूबो॰=NB.=न्यू सेंट पीटर्सबर्ग-संस्कृतकोषः the minor St. Petersburg Lexicon by Böhtlingk.

पद्•=Pad =पद्पाठः

CC-0. Prof. Satya Vial Shayin Collection.

XXII Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Gangotri । मैक्स=Max.=मैक्स मूहरः Max müller. परि०=परिशिष्टम पाय •=पायल च्छिनासमाला पा॰= Pān =पाणितिः पार = पारस्कर गृह्यसत्रम ਪਿ•=Pis.=ਪਿਗਲ: Pischel. पिट = Peter = पिटर्सनः Peterson. पुरा ०=पुराणम प्र॰पा॰=प्रस्तकपाठः पुष्प == पुष्पसूत्रम् प् = Pur .= प्रविचिकम. प्र = Pras = प्रश्लोपनिषद प्रा॰=Prāt.=प्रातिशाख्यम प्राकृ०=प्राकृतम् प्राकृश ०=प्राकृतशब्दमहार्णव-कोषः वंग == वंगला बर •= Ber .=बरगेनः Bergaine. बृह •=Brih.=बृहदारण्यकोपनिषद् वहत = Briht = वह हेवता बेन •= Ben,=बेनफे Benfey. बोरो •= BR.=बोइटलिइरोथ-संस्कृत-कोषः Samskrit-Wörterbuch by Böhtlingk & Roth. की = Baud = बीधायन o त्र॰ स्॰=त्रह्मस्त्रम् ब्रा॰=Br.=ब्राह्मणम् बाह्म == बाह्मणसर्वेखम् ( हलायुधस्य ) ब्द्र =Bl.=ब्द्रमफील्डः Bloomfield. भ•=भरतखामी भव ० = भवस्वामी भा०=भास्करः ( भृटः ) भार = Bhard = भारदाज • भाष्य०=भाष्यम भू = Intro = भूमिका Introduction. मं = Mant = मंत्र म == महीधरः मभा •= MBh .= महाभारतम् मरा=मराठी महा०=महाभाष्यम् मां =Mānd = माण्ड्वयोपनिषद् मा०=वेंकटमाधवः माग=मागधी मान ॰=Mān.=मानवश्रौतसूत्रम्. मीमा == ( पूर्व ) मीमांसा मुण्ड = Mund = मुण्डकोपनिषद् मेदि०=मेदिनी मै ॰=MS.=मैत्रायणीसंहिता मैक्॰=Mac.=मैक्डोनल: Macdonell Prof. Satya Vral उपिद्धान्य सिद्धान्य सिद्धान सिद्धान्य सिद्धान्य सिद्धान्य सिद्धान्

मैत्री०=मैत्र्यपनिषद् मो = Mon = मोनियर-कोषः Monier William's Samskrit-English Dictionary. म्यो = Muir = म्योर-ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट ( Muir's O. S. T. ) य ०= Y .= यज्वेदः या॰=Yās .= यास्कस्य निरुक्तम् याज्ञ ०=याज्ञवत्क्यस्मृतिः रा०=रामानजः रीड॰=Read.=रीडर Reader. रासा •= Rām = रामायणम ਲਾਂ ∘=Lan.=ਲਾਜਮੈਜ: Lanman. ला = Lat.=लाट्यायनः लुइ = Lud.=लुडविश: Ludwig. ल्य •= Leu .= ल्युमानः Leumann. वं = Vans =वंशवाह्यणम वरा॰=वराहमिहिरसंहिता वा = वार्तिकम् (कात्यायनस्य) वाच ०=वाचस्पत्यकोषः विल •= Wil.=विल्सन-कोष: Wilson's Samkrit-English Dictionary. वै॰=Ved .= वैदिकम॰ Vedic. वै॰ इन्ड॰=Ved. Ind.=वैदिक-इन्डेक्सः Index by Keith & Macdonell. वैज ०=वैजयन्ती. वैता = Vait = वैतान o वैद्यश ०=वैद्यकशब्दसिन्धः विश्व == विश्वकोष: श॰=S'Br .= शतपथब्राह्मणम् शं०≃शङ्करः शब्द ०=शब्दकल्पद्रमः शब्दसा ०=शब्दसागरः शव०=शवरः ( मीमांसायाम् ) श्मि॰=Schmi.=श्मिद् R. Schmidt. ( nachträge zum SK. Wörterbuch von Otto Böhtlingk.) श्रौ॰=S'rau.=श्रौतस्त्रम् श्वे॰=S'vet.=श्वेताश्वतरोपनिषद् षड्॰=Sad.=षड्विशनाह्मणम् सल =Saty =सलाषाढ॰ संहि =Samh = संहितोपनिषद्बाह्मणम् सा॰=Sāy.=सायणः सामवि॰=Sāmvi.=सामविधानं ब्राह्मणम् स्॰=Sūtr.=स्त्रम्

स्क = स्कन्दस्वामी

स्द्र॰=Stu.=स्द्रडियन् Studien

( of Pischel & Geldner )

म्टेड = Stead=स्टेड इसस्य पालीकोपः Pāli Dictionary by Stead.

म्म॰=Smri.=स्मृतिः

ह०=हलायुधः

हस्त•=Ms=हस्तलेखः

हिं=हिन्दी

हिर •=Hir.=हिरण्यकेशि •

हिल्॰=Hill.=हिलेबेण्ड्थ Hillebrandth.

हैल॰=Hell.=हैल्मरस्मिथ इसस्य पालीकोषः Hellmersmith's Pāli Dictionary.

हि॰=Wh.=हिटने Whitney.

#### (ख) व्याकरणादिसङ्केतसूची ॥

अदा ०=अदादिगणः

अन्य •=अन्ययम्

आ = A = आत्मनेपदम्

आशी॰=आशीर्लिङ्

ड०=इत्यादिः

वत्त०=उत्तमः

त्म॰=U.=डभयपदी

एक०=एकवचनम्

कण्ड्वा०=कण्ड्वादिः

क्रि॰=कियापदम

व्रया०=वयादिः

च॰=चतुर्थी विभक्तिः

चरा०=चरादिः

जहो०=जहोत्यादिः

टि॰=टिप्पणम

तना ०=तनादिः

तुदा०=तुदादिः

त्०=त्रतीया विभक्तिः

त्रि॰=त्रिलिङ्गम्

दिवा ==दिवादिः

इ०=इष्टव्यम

द्वि०=द्वितीया विमक्तिः

द्विव ०=द्विवचनम्

न ०=नपंसकम

पं०=पद्यमी विभक्तिः

प॰=P.=परसौपदम्

पु॰=पुरुषः

पुँ०=पहिङ्गम

पू॰=पूर्ववत

प्र॰=प्रथम॰

प्राति ०=प्रातिपदिकम्

वहु ०=बहुवचनम्

भ्वा०=भ्वादिगणः

म॰ पु॰=मध्यमः पुरुषः

रुधा ०=रुधादिगणः

वि॰=विशेषणम्

विधि०=विधिलिङ्

ष०=षष्टी विभक्तिः

सं ०=संबोधनम

स = सप्तमी विभक्तिः

स्री०=स्रीलिङ्गम

खा०=खादिगणः

#### (11) Grammatical and other Abbreviations.

abl. = ablative case. acc. = accusative. accord. = according. act. = active voice. adj. = adjective. adv. = adverb.

= Anglo-Saxon. Ang. Sax.

= anomalous. anom. aor. = aorist.

Ara. = Arabic.

Arm or Armor. = Armorican or the lan-

Armen. Boh. Bret.

comp.

compar.

= Armenian. = Bohemian.

= Breton. ca.

= case. = causal. caus.

cf. = confer, campare.

= commentator or comcomm. mentary.

= compound. = comparative degree.

= conditional. cond.

= dative. guage of Britany Satya Vra Strastri Collection.

| ABBREVIATIONS. सङ्गत-सूची.  XXIV Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri |                                      |             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| An.,                                                                                      |                                      | Myth.       | = Mythology.             |
| den.                                                                                      | = denominative or no-<br>minal verb. | N.          | = Name.                  |
|                                                                                           | = desiderative.                      | n.          | = neuter gender.         |
| desid.                                                                                    | = diminutive.                        | nt.         | = notes.                 |
| dimin.                                                                                    | = dual number.                       | nom.        | = nominative case.       |
| du.                                                                                       |                                      | onomat.     | = onomatopoetic 'i. e.   |
| e. g.                                                                                     | = exempli gratia, 'for example.'     | опошав.     | formed from imitation    |
| 77                                                                                        | = English.                           |             | of sounds.'              |
| Eng.                                                                                      | = etymology.                         |             | = opposed to.            |
| etym.<br>f.                                                                               | = feminine gender.                   | opp. to.    | = optative.              |
| ffl.                                                                                      | = following.                         | opt.        | = page.                  |
| f. n.                                                                                     | = foot notes.                        | p.          | = participle.            |
| fr.                                                                                       | = from.                              | part.       | = passive voice.         |
| Fren.                                                                                     | = French.                            | pass.       | = person.                |
| fut.                                                                                      | = future.                            | per.        | = Persian.               |
| Gaël.                                                                                     | = Gaëlic.                            | Pers.       | = perfect tense.         |
|                                                                                           | = genitive case.                     | pf.         | = plural number.         |
| gen.<br>Germ.                                                                             | = German.                            | pl.         | = potential.             |
| Gk.                                                                                       | = Greek.                             | pot.        | = Past Participle.       |
| Goth.                                                                                     | = Gothic.                            | PP.         |                          |
| ib.                                                                                       | = as preceding.                      | PPP.        | = Past Passive Parti-    |
| Icel.                                                                                     | = Icelandic.                         |             | ciple.                   |
| id.                                                                                       | = the same meaning as                | ppf.        | = plu-perfect.           |
|                                                                                           | that of a preceding                  | pres.       | = present tense.         |
|                                                                                           | word.                                | pro.        | = pronoun.               |
| i. e.                                                                                     | = id. est. 'that is'.                | Pruss.      | = Prussian.              |
| impers.                                                                                   | = impersonal.                        | q. v.       | = quod vide 'which see.' |
| impr.                                                                                     | = imperfect.                         | red.        | = reduplication.         |
| imper.                                                                                    | = imperative.                        | rt. rts.    | = root, roots.           |
| ind.                                                                                      | = indeclinable.                      | tra.        | = translation.           |
| inf.                                                                                      | = infinitive mood.                   | Russ.       | = Russian.               |
| instr.                                                                                    | = instrumental case.                 | Sax.        | = Saxon.                 |
| intens.                                                                                   | = intensive.                         | Scot.       | = Scotch or Highland-    |
| Ion.                                                                                      | = Ionic.                             | 20011       | Scotch.                  |
| It.                                                                                       | = Italian Language.                  | ning        | = singular.              |
| irr.                                                                                      | = irregular.                         | sing.       | = Slavanic.              |
| L.                                                                                        | = Lexicons (in general).             | Slav.       |                          |
| Lat.                                                                                      | = Latin.                             | subj.       | = subjunctive.           |
| Lett.                                                                                     | = Lettish.                           | subst.      | = substantive.           |
| lit.                                                                                      | = literally.                         | suff.       | = suffix.                |
| Lith.                                                                                     | = Lithuanian.                        | superl.     | = superlative degree.    |
| loc.                                                                                      | = locative case.                     | <b>v</b> b. | = verb.                  |
| m                                                                                         | = masculine gender.                  | w. r.       | = wrong readings.        |
| Ms. Mss.                                                                                  | = Manuscript, Manus-                 | VOC.        | = vocative case.         |
|                                                                                           | cripts.                              | Zd.         | = Zend.                  |

# ओ३म्

# अथ वैदिक-शब्दार्थपारिजातः

A

# COMPLETE ETYMOLOGICAL DICTIONARY

OF THE

## VEDIC LANGUAGE.

√ अंश

अंश

√ अंदा अंश विभाजने अदन्त चुरा० को०॥
To divide, distribute.

अंदो पुँ० √अंश + कर्मणि घज्, कर्तरि अच्, भावे घज्, आद्युदात्तः पा० ६।१।२०३; √अश् प्रा० मो०; 'अंशः=अंशुः ( √अश्-√अन् + शम्) या० १२। ३६॥,' २।५॥

१ भागः मा० ऋ० २।१।४॥ सा० द० तै० ७।१।६ ।२॥ ऋ० ७।३२।१२॥ इन्द्राणी पत्या संजितं जिगायो-दंशेन पतिनिंचे विभेद का० ८।१७॥ इन्द्राणी देवी सुभगां सुपत्नी । उद्धेशैन (=एकदेशेन सा॰ भा॰) पतिविद्ये जिगाय तै० बा० २।४।२।७॥ अंशभागौ तु वण्टके अम० २।९।८९॥ अवयवो भागः, वण्टो विभागो भागोंऽशः अने० २।५४२॥ अभि० १०६॥ वैज० शब्द० वाच०॥ तद्दासैरेव दातव्यं स्वतींशतः मनुः ८।४०५॥-क जयल-क्षणो भागः सा० अ० ७।५२।४॥ विजितद्रव्यभागः ओ० त्रि॰ ऋ॰ १।११२।१॥ बेन्॰ मो॰ ॥—ख सत्यङ्कारलक्षणो मूल्यभागः बोरो० ऋ० ३।४५।४॥-ग रिक्थात्मको भागः प्रा॰ न्यूबो॰ ऋ॰ ३।४५।४॥ अनंशौ क्लीबपतितौ मनुः ९।२०१॥ सकृदंशो निपतति ९।४०॥ एकांशः...चतु-रोंऽशान् हरेत्...त्रीनंशान्...हरेदृद्यंशम् ९।१५०, १५१,१५३॥ पत्यः कार्याः समांशिकाः याज्ञ० २।११५॥ -ध\* ब्रह्मांशिनो जीवरूपो भागः § । अंशो नानाव्यपदे-शात् त्र॰ सू॰ २।३।४३॥ अंशः पादो भाग इत्यनर्था-न्तरम् शं० २।३।४४॥ ममैवांशो...जीवभूतः गी० १५। ७॥ यो ह खल वावेतस्यांशोऽयं यश्चेतनमात्रः प्रति-पुरुषं क्षेत्रज्ञः...मै० उप० २।५॥-ङ मह्मांबीनिस्नमूर्ति-लक्षणो भागः १। अस्य तामसों इशोऽसौ ... योऽयं रुदः ...

राजसोंऽशो...ब्रह्मा...सात्विकोंऽशो...विष्णुः मै॰ उप॰ ५।२॥-च परमाणुक्पो भागः द० १ य० १०।५॥-छ पक्षः वोरो॰ प्रा॰ ऋ॰ १।१०२।४;११२।१॥ हि॰ अ॰ ७।५२।४॥ मो॰ ॥-ज माज्याङ्गः को॰ । अन्योन्यहारा-भिहतौ हरांशौ ली॰ ॥ कोल्॰ बीज॰ १३ ॥-झ् वृत्तस्य षष्ट्यधिकत्रिशततमो भागः वाच० शब्द० ॥--- र पणः, रलहः न्यूबो॰ मो॰ ऋ॰ ५।८६।५॥ इन्द्रश्च रुशमाचा-धर्शं (=पणं सा॰ ) प्रास्थेताम् तां॰ २५।१३।२॥--३ माजकः, पृथक् २ यथाधिकारफलप्रदः § ऋ० २।१।४॥-क विभाजकः द० य० ३४।५४॥ ? ऋ० ५।४२।५॥-ख सममागप्रहीतृलेन परसरं विभाजकः, समांशभाक प्रि॰ ऋ॰ ५।८६।५॥-ग (६द्रष्टानां पापफलोपमोगाय पृथकरणात् ) सम्यग्धातकः द० ? ऋ० २।२७।१॥-घ ( ६ तत्तत्फलमागित्वेन लोकानां पृथक् २ विमाजकः ) प्रेरकः द॰ १ ऋ॰ २।१।४ ॥—४ 'पुण्यपापयोस्तत्फलदानस्य विभाजयितृलेन' (म॰ य॰ १०।५) आदिलानामन्यत-मोऽदितिपुत्रः सा० ऋ० २।२७।१=उ० म० य० ३४। ५४=का॰ ११।१२=या॰ १२।२६॥ अंदितिर्वे प्रजा-कामौदेनमपचत् सोच्छिष्टमाश्चात्तस्याः अर्थमा...मित्रः ...वंरुण...अंशश्च भंगश्चाजायेताम् मै॰ १।६।१२=तै० व्रा॰ १।१।९।२॥ अंश...तान्येतान्यादिखनामानीत्या-चक्षते रा० ५।३।५।९॥ ममा० १।२५२३॥-क सूर्यमू-र्लन्तरभूत एतन्नामको देवः सा० ऋ० २।१।४॥—५\* यद्वंशीयो तृपविशेषः को ।।-६\* विभाजनम् अने • रा५४२॥

अंशी: अंशी:—प्र॰ एक॰ बहु॰; अंशीम् अंशीऽइव, अंशीन्—दि॰ एक॰ दिव॰ बहु॰; अंशीन—ए॰ एक; अंशीय—च॰ एक॰ ॥ १ भाग क जीत का भाग, जीते हुए द्रव्य का भाग ख साई, वयाना ग पैतृक सम्पत्ति का भाग घ्र\* ब्रह्म का जीवरूपी भाग छ " ब्रह्म का तीन मूर्तियों में से एक भाग ख परमाणुरूपी भाग छ पह्म, पार्टी ज माज्य अंक, भिन्नमें लकीरके कपर की संख्या जैसे हु झ ३६० भागों में विभक्त बृत्त का कोई एक भाग २ पण, शतं, दाव श वांटनेवाला, हिस्सा करनेवाला का विभाग करनेवाला ख माईवाल, हिस्सेदार ग 'दुष्टोंको पाप का फल भुगाने के लिये पृथक् करने के कारण' भली प्रकार नाश करनेवाला श ध 'उन २ पापपुण्यों के फलों को पाने के लिये जनताको विभक्त करने के कारण' प्ररणा करनेवाला १ ध बारह आदिलों में से एक का नाम क सूर्यका अधिष्ठातृ देवता ५\* यदुवंशीय विशेष राजा का नाम ६\* वांटना।

1 A portion part, share BR. Gra. Gel. Mon. Gri. Ri. vii, 32, 12. ii, 19, 5. x, 31, 3. A. xi, 1, 5.—a) A share of booty or spoil Ol. Gri. Ri. i, 112, 1. Ben.—b) Partition, inheritance Gra. NB.Ri. iii, 45, 4.—c) Earnest money BR. Ri. iii, 45, 4.—d) Side, party BR. Gra. Ri. i, 102, 4.;112, 1. Wh. A. vii, 52, 4.—2 Stake (in betting) NB. Mon. Ri. v, 86, 5.—3 A partner Gri. Ri. v, 86, 5.—4 'Distributor' an epithet of one of the Adityas, son of Aditi BR. Gra. Ol. Gri(f.n.), Ri. ii, 1, 4.; 27, 1. v, 42, 5. Y. x, 5. xxxiv, 54. A. vi, 4, 2.—5\* The numerator of a fraction BR. NB. etc. Sometimes used for fraction itself Wil. Ap.—6\* A degree of latitude or longitude. L.—7\* An act of division BR.

i क. अंस पाली-१ हैल०, स्टेड०; प्राक्त-अर्धमाग-माग-१ पाय० अर्द्धमा० अभिरा० प्राक्तश्चरः, पंजा-१ स्तोकः, सन्तानः, भागधेयम्; हिं० १-६;

ख. अंशा भरा, गुज-१; वंग-१,-६, अंगम्।

ii Zd. amsa part, share; party.

ां <mark>अंज्ञभू</mark> वि० पुँ० °अंश + √२मू + किए।।

'अंशस्य भविता प्राप्ता, अंशं प्राप्तवन्' दायादः, सहायः भा॰ तै॰ ६।४।८।२॥ वर्षणस्ते अस्त्वर्भशुभ्यः...मित्रस्ते अस्त्वर्भशुभ्यः । बायुष्टे अस्त्वर्भशुभ्यः (=अंशस्य भाव-यिता भा॰ सा॰) तै॰ त्रा॰ ३।७।९।१॥ अंशभुवा (वर्षणेत )—तृ॰ एक॰ ॥

माईवाल, सहभागी, सहायक।

Partner, associate, helper NB. Mon. Kt. TS. vi, 4, 8, 2.

<sup>†</sup> अं ग्राम् पुँ० °अंश + प्राप्त (प्र + √२ अस् + धन्, अण्) ॥

१ अंशस प्रासः हिम॰;—र अंशं प्रास्पति§;—मै १।६।१२॥

अं<u>राप्रा</u>सः-प्र॰ एक॰ ॥

१ अंश का फेंकना २ अंश को फेंकनेनाला।
Ams'a's throw or cast Schmi. MS. i, 6, 12,

अंग्रु पुँ० √१,२अश् + कु नुम्; √अंश + कु
√१ अम् + उ शकारोपजनः;—उणा०।( √२
अश्—√अन् + शम्) 'शमष्टमात्रो भवति, अक्
नाय शम्भवतीति वा या० २।५'॥

ऋ० १।१२५।३॥४।१।१९॥ ॥ १ सोमः मा० साम॰ पू॰ पाराष्ठाणा द॰ ऋ॰ १।१३णा३॥-सोमस्यांशः,-सूक्ष्मावयवः,-लतावयवः । सोमसे ञ्चम् या० १०।३३=ऋ० १०।१४९।५॥ दु० २।५ (क्र १०।९४।९) ॥ सा० ऋ० १।९१।१०॥३।४८।२॥ म सा॰ तै॰ शुराहाना। तै॰ ब्रा॰ शुष्ठाणपा। उ० म य० ७।१=का० ४।१॥ रा० ४।१।१।९॥ अंग्रुरंगुस्ते हे सोमाप्यायताम् का॰ २।८=य॰ ५।७॥ यस्ते अंग्रुक च्युतोऽधिषणाया उपस्थे का० ३५।८॥ श० ४।२।५॥ दुभये वा एते...देवाश्चासुराश्च तान्न व्यंजानात्. स देवानुशृज्ञूनंकरोत् । तानुभ्यंषुणोत् । तान्पक्षे णापुनात् । तान्पुरस्तात्पुवित्रस्य व्यंगृह्णात् । ते म अभवन् तै॰ वा॰ १।४।१।१॥ गायत्री वे सोममपङ इयेनो भूत्वा तस्य सोमरक्षिरनु विस्ज्य नखमच्छिनः योंऽग्रुरमुच्यत स पूतिकोऽभवत् का॰ ३४।३॥ तै॰ इ १।४।७।५॥-ख सोमस्य रसात्मको भागः उ० म० य०३ २७॥-ग (सोमस्य) रसभावः सा० ऋ० ९।९७।१४॥ सा उ॰ २।११।२॥-घ (सोम-) ग्रहः, तदाख्यो हविविंशेः (सोमप्रकरणे प्रसिद्धः, सोमाधारात् पवित्राद् यहपात्रेण चर्म याहं २ ह्रयमानत्वादेतानि हवीं वि यहा इत्युच्यन्ते, बं श्रेतेषामन्यतमो यहः ) म० य० १८।१९=का० १८।१। अर्थ्युवै नाम ग्रहः श॰ ४।१।१।२॥ स येनैव 🛒 णाथशुं गृह्णाति ११।५।९।६॥ सोमाय स्वाहेति त स्वाहाकारेणेवा श्वादः पूताः भवन्ति सर्वे वा एप ४।१।१।५॥ हिम० ॥–ङ सोमख=चन्द्रखांशस्तजो § सा॰ अ॰ ७।८६।३॥--२ सूत्रादिसूक्ष्मांशः अने॰। ५३०॥ वैज॰ वाच०॥--३ वेशः॥ धरिणी॥ शब्दणी ८ किरणः सा० अ० १९।६।१६॥ द० ऋ० ५।४३॥ य॰ १७।८९॥ शं॰ कौ॰ उप॰ २।८॥ अम॰ १।२। अने० २।५३०॥ अमि० २।१३॥ वैज० वाच०॥ वीतिः, प्रभा सा० ऋ० १।४६।१०॥ धापटा१॥ मेहिः चण्डदीधितिः अने २।५३०॥—६ सूर्यः द० ऋ० ४

१॥ य० १८।१९॥ अभि० २।९॥ वैज० ॥—७ चन्द्रमाः हु० ७।१७ (=ऋ० ४।५८।१)॥ ५।११=यंथादिखां(या० पु॰ पा॰ यथां देवा...) अल्रान्तुंमाप्यार्ययन्ति यथां-क्षितिमंक्षितयः पिबन्ति...मै॰ छारारणाछा१रार॥ वैज ।।--- ८ वेगः द ० ऋ० १।४६।१०॥ विल् ० आप् ।।---९ प्राणः उ० म० य० १७।८९=ऋ० ४।५८।१॥—१० अग्निः सा० ऋ० ८।७२।२॥--११ विज्ञानादिकः पदार्थः द॰ ऋ॰ ४।२६।६॥--१२\* लेशः विश्व०॥-क ( र्सिहे-तितास्यादिभिः पत्रभिदेवताभिरभिसम्बद्धः) अंशः सा० ? मु ० ४।५८।१॥-ख ( § अल्पत्ववाचकः सम्यन्दिभक्तोखण्डः ) सम्विमागः द० य० ७।२६॥-ग (ओपध्यादीनां) सारः द० ऋ० ३।३६।६,७॥-घ ( ६ सीशरीरस्य स्तनात्मकः ) भागः द० ऋ० १।१२५।३॥-ङ (सृद्धादिविज्ञानस्य) भागः द०१ ऋ० १।९१।१७॥ [-१३ वि० पुँ० प्रापकः द० ऋ० ४।२२।८॥-१४ प्राणप्रदः--५।३६।१॥-१५ विभक्तः--६।२०।६]?--१६ एतत्संत्र ऋलिग् विशेषः सा० ऋ॰ ८।५१२६॥—१७<sup>#</sup> एतन्नामको धानन्नयोऽमावास्यस्य शाण्डिल्यायनस्य शिष्य आचार्यविशेषः वं० —१८<sup>\*</sup> नृपविशेषः आप्॰ सो॰ ॥ [—१९ (प्रकिः यासेदेनाध्यात्माद्यर्थजातावबोधनार्थे प्राजाप-त्याद्यर्थीपचाराः)—क प्रजापतिर्वा एप यद्शुशः श॰ शहानाना। शानानारा। ११।५।९।न॥-ख प्रजां नै पर्श-वींऽशंवः मै॰ ३।९।१॥ का॰ २६।२॥-ग चक्करेवारुग्रः शo ११।५।९।२॥-घ (ब्रह्मोदनसव उल्लालसुसलयोर्गा-वत्त्रेन रूपणात् प्रकरणादुपचारेण) अंशु:=त्रीहिः सा० अ॰ ११।१।९॥ ]

अंगुः, अथग्रुरेथग्रः, अंग्रःऽईन, अंग्र्, अंग्रनः— प्र० एक० दिन० वहु०ः अंग्रुम्, अंग्र्न्, अंग्र्न्ऽ-ईन-दि० एक० वहु०ः अंग्रुन्तं, अंग्रुभ्याम्, अं-ग्रुभिः-नृ० एक० दिन० वहु०ः अंग्रेने-न० एक०ः अंगोः-प० एक०ः अंग्रो-स० एक०॥

१ सोम लता क सोमलता का खण्ड—भाग-छोटे २ उकड़े ख-रस ग-सार घ सोम की हवि इ सोम= चन्द्रमा का अंशभृत पुत्र, बुध २ कपड़े का स्क्ष्म भाग १ के वेश ६ किरण ५ दीपि, प्रभा ६ स्ट्यं ७ चन्द्रमा ८ वेग ९ प्राण १० अग्नि ११ विश्वानादि पदार्थं १२ लेश क अझ्यादि देनताओं के लिये नियत अंश ख भाग, खण्ड ग (ओपिथ आदि का) सार घ 'छी के शरीर का स्तनरूपी' भाग इ 'सिष्ट आदि के विश्वान का' भाग [१३ पहुंचानेवाला १८ प्राणदेनेवाला १५ विभक्त ] १ १६ विशेष ऋषि का नाम १७ धनअय के पुत्र—शाण्डिल्यगोत्रोत्पन्न अमान्तास्य के शिष्य का विशेष नाम १८ विशेष राजाका नाम

[१९ प्रकरणानुसार आध्यात्मिकादि भावों के बोतक लक्षिणिक अथवा औपचारिक अर्थः क प्रजापति खा प्रजा, पशु ग चक्ष घ चावल]।

1 N. of a plant from which the Soma is pressed, Soma plant Gra. Ri. i, 46, 10.; 125, 3. ii, 13, 1. etc. Bl. Ri R. p. 549. Mac.—2 A stalk, bough, tendril, shoot, filament, fibre (of Soma) Gra. Gri. Ri. i, 91, 17. iii, 36, 6. etc. Ol. iv, 1, 19. Gri. Wh. A. v, 29, 13. ix, 6, 14. xi, 1, 18. Kt. TS. i, 3, 6, 1.—a) Juice (of Soma) Gri. Ri. ix, 91, 3. Mac.-b) A kind of Soma libation S'Br. iv, 1, 1, 1, ffl. Mon. Schmi. Gri (f. n.) Y. vii, 1. 3.-3 Branch (probably the sacrificial fire?) Gri (f. n.). Ri. i, 46, 10 .- 4\* Thread L.-5\* End of thread, a minute particle L. -6\* A point, end L .- 7\* Cloth L .- 8 Ray beam of light (in the context, Soma.=the moon?) Gra. Tra., Gri. Ri. ix, 15, 5. i, 91, 17. Wh. Gri. A. xix, 6, 16.—9\* Velocity, speed L.— 10 A protége of the As'vins Lud. 3, 160. Ved. Ind .- 11 N. of a Risi BR. Gra. Gri. Ri. viii, 5. 26.—12\* N. of an ancient Vedic teacher Ved. Ind.—13\* N. of a prince Ap. Mon.

i. क. अंसु पाली-२,-४, हैल० स्टेड०; प्राक्त-४, पाय० प्राकृत्र०; माग-२-४-५-८, अभिरा०।

ख. अंशु वंग-४,-५; मरा-४।

ग. आँश् वंग-( अंग्रु > आँ३श् > आँश् ) लता-तन्तुः।

ii. Zd. amsu hem, skirt; stalk, stem; Lett. asns a sprout; it may be said to be related to upams'u' quiet; a'ms'a fragment.

अंशु पत् वि० पुँ० न० (—ती) स्नी० °अंशु + मतुप्।।

१ अंशवो लतातन्तवस्तद्वान् (सोमः) वोरो॰ हि॰ प्रि॰ अ॰ ८।१।२॥-क अमृतमयैरंग्रुमी (-रसप्रवाहे है-) स्तद्वान् (सोमः) सा॰ अ॰ ८।१।२॥-ख सोमांग्रुगतरस्तवान्, है सोतव्यसोमांग्रुना युक्तः (सवनप्रकरणे) भा॰ सा॰ तै॰ ३।२।२।१॥—२ स्व्व्मतन्तुयुक्तः (वीरुवादिः) वोरो॰ हि॰ प्रि॰ अ॰ ८।७।४॥—३ दीप्तिमान् (रथः) वोरो॰ हि॰ प्रि॰ अ॰ १३।२।७॥ ज्योतिषां रिवरंग्रुमान् गी॰ १०।२१॥—४\* (नमान्) पुँ० सूर्यः अम॰ २।०।५५॥ अंग्रुपतिरंग्रुमान् अभि॰ १।१३॥ मेदि॰ १८५॥ वैज॰॥ शब्द॰॥ जलधरेष्विवांग्रुमान् याज्ञ॰ ३। १९४॥—५\* चन्द्रमाः मो॰ आप्०॥—६\* सूर्यवंशीयो नृरविशेषः रामा॰ वा॰ ७० सर्गः॥ शब्द॰॥—७ (नती) स्त्री० सोमरसात्मिका कुल्या प्रा॰ ऋ॰ ८।६६।१३-१५॥—

८\* पृथिवी (अंशुश्रब्देन सोमलताखण्डवाचिना सर्वाद्योष-थय उपलक्ष्यन्ते तसुक्तत्वात्) सा० तै० आ० १।६।३॥— ९\* 'सालपणीं' ओषधिविशेषः अम० २।४।११५॥ मेदि० १८५॥—१० नदीविशेषः मा० भ० सा० ऋ० ८।९६।१३ (=साम० पू० ४।१।४।१=का० २८।४॥ ऐ० न्ना० ६।३६॥)–१५॥

अंशुमान् (सोमीः), 'अंशुमत् (सर्वनम्), अंशुमतीः (वीरुधीः)-प्रः एकः बहुः अंशुमन्तिम् (रथम्), अंशुमतीम्, 'अंशुमन्ति (सर्वनानि)-द्विः एकः बहुः अंशुमत्यी-रः एकः अंशुमत्यीः-षः एकः॥

१ (सोम) छता के भागों से युक्त क अमृतमय रस की धाराओं से युक्त ख सोम के डकडों से निकले हुए रस से युक्त २ सहम तन्तु से युक्त ३ प्रकाशमान ४ संख्ये ५ चन्द्रमा ६ में स्पैवंशीय विशेष राजा का नाम ७ सोम की छोटी नदी ८ पृथिवी ९ संस्लपणी नाम की ओषि— विशेष का नाम १० नदी का नाम।

1 (adj.) Rich in (Soma) shoots and filaments BR. Wh. Gri. A. viii, 1, 2.; rich in Soma stalk Kt. TS. iii, 2, 2, 1.; rich in Soma plant or Soma juice Mon.—2 Fibrous BR. Gri. Wh. A. viii, 7, 4 (plants in general).—3 Radiant, luminous BR. Wh. Gri. A. xiii, 2, 7. Mon.—4\* (-ān.) m. The sun L.—5\* The moon Mon. Āp.—6\* N. of various persons especially of a prince of the solar dynasty L.—7 (-ti.) f. A stream rich in Soma juice, a rill of Soma juice Gra. Ri. viii, 96, 13-15.—8 N. of a mystical river (Jumna?) of the air into which the moon dips to recover its vanished light BR. Mon. Gri (f. n.). Ŗi. viii, 96, 13 etc.—9\* N. of a plant: Hedysarum Gangeticum BR. Mon.

√ अंस समाघाते अद्न्त चुरा० विभाजने को० ॥ अंस् पुँ० ४१ अम् + सन् उणा०, √अंस भावकर्मादौ अच्॥

१ गतिः द० (ऋ० ४।३४।९);—२ 'अमति अम्यते मारादिना, अंखते समाहन्यते वा' मुजमूलम्, मुजशिरः, स्कन्धः द० सा० ऋ० १।१६६।१०;१५८।५॥
तै० ५।७।१३।४॥ उ० म० य० २५।३॥ प्रशसा बाह्र्
शालादोपणी कश्यपेवांसो का० १६।२१=तै० त्रा०
३।६।६।३=ए० त्रा० २।६॥ वृष्णिर्वय इरयुत्तरादंसा
प्वास्रोपद्धाति का० २०।१०॥ पशो.....सव्योंसः
प्रतिप्रस्थातुः ए० त्रा० ७।१॥ पृष्टीमें राष्ट्रमुद्रसंसौ

का॰ ३८।४=य॰ २०।८॥ मै॰ ३।११।८॥ तै॰ वा॰ श्राहापापा अंसाम्यां स्वाहा का॰ ४३।६॥ अथेतरः सव्यमंसमन्ववेक्षते पाणिना को॰ उप॰ २।१५॥ याज्ञ॰ ३।८०॥ अम॰ २।६।७८॥ अमि॰ ३।२५२॥—३\* चतुः भुजस्य कोणः मो॰ ॥—क्ष\* उत्तरवेदेनीभ्याख्यो मध्यदेशः सस्य आमेथेशकोणो म॰ (य॰ ५।१२॥) प्राञ्चौ वेद्यः प्रश्तावुन्नयति तै॰ वा॰ ३।२।९।॥ दक्षिणा द्वादशः विक्रमान् मुकामति तुच्छक्कं निहन्ति स दक्षिणोऽध्यः। उदङ्...स उत्तरोऽध्यस एषा मात्रा वेदेः श॰ ३।५॥ १।५,६॥ कात्या॰ औ॰ ५।४।११,१२॥—४\* तपितशेषः वायुपुरा॰॥
। अंसी—द्वि॰ द्विव॰; अंसीभ्याम्—ए॰ च॰ पं॰ द्विवः; अंसी अंसीयु—स॰ एक॰

द्विव० वह० ॥

1 The shoulder, shoulder-blade BR. Gra. Gri. Ri. i, 64, 4; 158, 5. Wh. A. ii, 33, 2.—2\* Corner of a quadrangle Mon.—2) (-ou.) The two angles of an altar BR. Mon.—3\* N. of a prince L.

i. क. अंस पाली-२ हैल० स्टेड०, प्राक्त-अर्थमाग-माग-२ प्राक्तरा० अर्द्धमा० अभिरा०; वंग-२, मरा-२, हिं-२॥

ख. हंस, हस्स पंजा-श्रीवास्थि, जतुः कंठभूषणम्। ग. ह्रांस्त हिं-श्रीवास्थि।

ii. a. Armen. us shoulder; Gk. wuos shoulder; Lat. (h) umerus shoulder; Umbrian, onse 'in umero' on the shoulder; Goth. amsa shoulder.

b. And in its unaccented form, it may be traced in Gk. Απαξ λεγ only, and it may also be possibly connected with Lat. ansa grip; Lith. amsa' handle (of a pot); pl. ansis handles; and thus coming in close connection with the Vedic compound word sight cooking ressel.

अंसच्च न० अंहस्°—°अंस + √त्रै + ( §भावे ) क ॥

१ 'अंहसस्त्राणं येन' कवचम् ।।।-क अंहसस्त्राणं (प्रहारादिकात् त्रायकं रक्षकम् दु०॥ दे० ४।२) कवचम् या॰ ५।२५॥ 'अंसौ त्रायते तत्' कवचम् सा० ऋ० ४।३४। ९॥ वाच०॥—२ 'अंहसस्त्राणम्' (प्रहारादिकात् त्राद

हु॰ ॥ दे॰ ४।२) घतुः या॰ ५।२५॥—३ अंसोपलक्षि-तस्य कृत्सस्य शरीरस्य त्रायकं रक्षकं बलम् सा॰ ऋ॰ ८। १७।१४॥ [-४ वि॰ पुँ॰ अंसानां गत्सादीनां रक्षिता द॰ ऋ॰ ४।३४।९] १

अंसेत्रम्—प्र॰ एक॰; अंसेत्रा—दि॰ वहु॰ ( प्र॰ दिव॰ द॰ १)॥

१ कवच २ धनुप ३ शरीर रक्षक वल ४ गति आदि की रक्षा करने वाला ?।

Armour to protect the shoulder BR. Gra. Gri. Ri. vi, 34, 9. viii, 17, 14.; Mon. Ri.

## अंसंत्रकोरा वि० पुँ० °अंसत्र + कोश° ॥

१ अंसत्राणि धन्ंषि कवचानि च कोशस्थानीयानि यस्मिन् सः (अवतः=संग्रामभूमिरूपः कूपः) या० ५।२६॥ दु०॥ सा० ऋ० १०।१०९।७॥ [ –२ कायस्य अंसत्रवत् (जलस्य)कोशो रक्षकः (अवतः–कृष्यादौ साधारणः कूपः) सा० ऋ० १०।१०९।७॥ ] १

#### अंसेत्रकोशम् (अवतम्)—दि॰ एक॰ ॥

१ धनुष तथा कवचरूपी डोल्वाला २ कवच के समान जल का रक्षक।

Having a bucket or trough or cask for its armour BR; (probably=a Soma filter Gra.) Gri. Mon. Ri. x, 101, 7.

## <mark>अंसुश्री (-द्री?) अंदाश्री</mark> सी० °अंस–°अंत + √षृ + क ॥

१ 'अंसान् स्कन्धान् पार्श्वान्—अंशान् देविषतृसम्बन्धिनः (पक्तव्य ?—) भागान् सा०—धारयति सा' पाकपात्रम्, पिठरम्, स्थाली वोरो० सो० ल्यू० ग्रि०, सा० ?; अंसध्री (-द्री-) मित्युपद्धाति कौद्यि० ६१।४४॥—-२ वि० स्त्री० (वेदिः) अंशान्...धारयति सा०, (ब्द्य० टि०) ?;-क अंसौ कोणी धारयति §;—अ० ११।१।२३॥

#### अंस्ध्रीम्, अंश्रधीम्-दि॰ एक॰॥

१ डेगची २ हवि के भागको धारण करने वाली क कोनों वाली (वेदि)।

'Having handle or grip' cooking vessel, boiler BR. Leu. Gri. Mon., 'shoulder-bearer? Wh.' A. xi, 1, 23.

ii. see sid.

### असेपाद वि० पुँ० °असे + पाद° ॥

अंसे स्कन्धे पादः ककुद्रूषो यस्य सः (अनड्वान् ) ॥ । व्वाष्ट्रमसेपादमालभेत पद्धकामो मिथुनो वा एष योऽसे-पात् त्वष्टा मिथुनस्य प्रजनियता...का० १२।६॥ अंसेपात्-प्र॰ एकः अंसेपाद्म्-द्वि॰ एक॰॥ कन्थे पर कुहानवाला (सांड)।

With a developed hump (bull) § KS. xiii, 6. अंद्यं वि० पुँ० °अंस + यत् ॥

१ अंसे भवः, अंसगः सा॰ द०;-ख अंसार्हः सा॰;--२ अंसाभ्यां खादन्, अंसेन प्रहरन् सा॰ मा॰;--ऋ॰ १।१९१।७॥

अंस्याः ( अदृष्टविषधराः )-प्र॰ वहु॰ ॥

१ कन्धे पर पहुंचने वाला २ कन्धे पर काटने वाला।

1 Belonging to the shoulder, what is found on the shoulder Gra. Mon.;—2 Biter of shoulder Gri.;—Ri. i, 191, 7.

i. हंस पंजा-कंठाभूषणम् ।

√ १ अंह् अहि गतौ भ्वा०॥

To go, set out, commence; to approach L.

√२**अंह्** अहि संपीडनिन्नयोः (=√हन्<del>---></del> √अंह् या०) अर्वा०॥

To press together, strangle, (conjecturable from Gk.  $\partial Xos$ ,  $\dot{\epsilon} \gamma \gamma \dot{v}s$ ; Lat. angustus, anguish etc. see  $\dot{s} \dot{\epsilon} \dot{u}$ ).

√ २**अंह्** अहि भाषार्थे चुरा० ॥ To speak.

√ ४ अंह् अहि भासने को०॥ To shine.

अंह्रित स्री० √हन्—> √अंह् (= √२ अंह्) + अति चित् उणा० ४।६२॥ 'अंहितिश्चांहश्चांहश्च हन्तेर्निरूढोपधाद् विपरीतात् या० ४।२५=ऋ० १।९४।२'॥

१ 'हन्यतेंऽद्यते संपीड्यतेऽनया सा' दुःखम् दु० धारपा।
सा० ऋ० पापपा१० (=का० ८।१७) ॥ ८।६७।२१॥—
२ अतिः, दारिद्यम्, अवतिः मा० सा० द० ऋ० १।९४।
२॥—३\* रोगः मेदि० त. ८६॥—ध द्रोहः सा०;-कः
अभिभवः भा०;—तै० २।६।११।२॥—५ दुष्टाचारः द०
ऋ० पापपा१०॥—६ हननम्, वधः दु० सा० पा२३=
ऋ० ८।७५।९=का० ७।१७॥—७\* 'हन्ति दुरितमनया'
दानम्, त्यागः ॥ विश्रापणं निर्वपणम्...अभि० ३।५१॥
अम० २।७।३०॥ मेदि० त. ८६॥ वाच०॥

अंहति:-प्र॰ एक॰; अंहतिम्-दि॰ एक॰; अंह-तिभ्यं:-पं॰ वहु॰॥ १ दु:ख २ दरिद्रता ३ \* रोग ४ \* द्रोह, अभिभव, विरस्कार ५ दुरा आचरण ६ मारना ७ दान।

1 Anxiety, distress, affliction, tribulation BR. Gra. Mon. Gri. Ri. i, 94, 2. v, 55, 10. viii, 67, 2. 21.; 75, 9. Max. Ri. v, 55, 10.; tyranny Gri. Ri. viii, 75, 9.—2\* Illness L.—3\* A gift L. अंह् न० √ हन् √ अंह् (= √ २ अंह्)— + असुन्, √ १ अम् + असुन् हुगुपजनः उणा० ४१२१३॥ 'अंहतिश्चांहश्चांहृश्च हन्तेर्निरूढोपघाद् विपरीतात् या० ४१२५'॥

१ 'अंद्यते हन्यते संपीड्यते अनेन तत्' दुःखम्, कष्टम्, सङ्कटम् मा॰ सा॰ ऋ॰ १।१०६।१॥ २।२३।५॥ द॰ थापशाहा। दु॰ १३।१=ऋ॰ २।२८।६॥ स॰ साम॰ पु० ५।१।१।७=ऋ० ८।१८।१०॥ आन० ऋ० १।१८। ५॥-क दारिद्यम, अवर्तिः मा० सा० ऋ० १।११५।६॥ ३।१५।३॥-ख क्षुज्वरादिरोगः द० ऋ० १।९३।८॥---२ 'अमति प्राप्नोति दःखं येन तत्' पापम्, दुष्कृतम्, अनि-ष्टाचरणम् सा॰ द० ऋ० ७।६०।६॥ ३।१५।३॥ सा० तै॰ शुषाववाषा। अम॰ शुष्ठारशा-क अपराधः, अनर्थः सा० द० ऋ० ५।३१।१३॥२।२३।५॥-ख नाना-विधरोगनिदानं पापम सा० अ० ६।९६।१॥ म० य० १९।२०॥-ग विष्ठहेतु पापम् सा० ऋ० १।४२।१॥-घ अनर्थदं कर्म भ० साम० पू० धारा३।६=%० ६।२।४॥-ङ पापरूपः (अनिष्टाचरणरूपः ) अवैदिको सार्गः सा० ऋ० १०।६३।६॥-३ 'आहन्ता' 'हिंसिता' रक्षःप्रमृतिः सा० ऋ॰ ३।५९।२॥ भ० साम॰ पू॰ ५।१।४।८=ऋ॰ १०। १२६।१॥-क (पापरूपो दु:खात्मकः ६) ऋवीसोऽप्रिः सा० ऋ॰ ११११७।३॥७।७१।५॥-ख्व (उपद्रवहेत्त्वात् ) समदः सा॰ ऋ॰ १०।६५।१२॥-४ वेगः (दुःखरोगयोः ?) द॰ ऋ॰ ११४२।१॥ गतिः भा॰ (तै॰ ११४।१४।१॥ म॰ य॰ ७।३०) ॥ [-५ वि॰ पुँ॰ पापरूपाणां शत्रुणां हन्ता सा॰ ऋ० १०।६६।५॥-६ अंहन् ( √ १अंह् + कानेन् ) वि० न० अभिगन्तव्यम् ( उन्थम् ) सा० अ० ६।३५।२॥]? अंह:-प्र॰ द्वि॰ एक॰; (अंहंस:-प्र॰ वहु॰ सा॰ क १०१६६१५) भें अंहांसि - दि वह क अंह सा-तृ॰ एक॰; अंहसः, अंहसःऽअंहसः-पं॰ ष॰ एक॰; अंहेसि, अंहे:सु (पद० हस्त० सा० तु अंहेऽसु अ० ६।३५।२ )-स० एक० वह०॥

१ कष्ट, दुःख, संकट क दरिद्रता खा क्षुधा-ज्वर आदि रोग २ पाप, दुष्कर्म, क अपराध, अनर्थ खा नाना प्रकार के रोगों का मूलमूत पाप गा विशों का कारण पाप ध अनर्थ करने वाला काम क पापरूप अवैदिक मार्ग ३ 'गारनेवाला' राक्षस आदि का 'दुःखहेतु' ऋगीस नामक अग्नि खा 'उपद्रवकारी' समुद्र ४ वेग, गति ५ पापरूप शतुको का नाशक १६ प्राप्त करने योग्य १।

1 Distress, need, trouble BR. Gra., Ol. Mac. Gri. Ri. i, 42, 1. iv, 2, 9. ii, 33, 2 ii, 23, 4. Wh. A. ii, 4, 3.—2.) Peril, mortal danger Gri. Sām. Pūr. v, 1, 4, 8.—b) Anguish sorrow Max. Gri. Ri. ii, 34, 15. iv, 11, 9.—2 Evil, sin Ol. Ri. iv, 3, 14. Wh. A. xix, 44, 8.—3 Wickedness Gri. Ri. iv, 2, 9.—4 Obstruction Gri. Ri. i, 42, 1.—5 Oppression Gri. Ri. vi, 2, 11.—6 Outrage Gri. Ri. vi, 3, 2.

ii. (अहस् and connected with it are the words अंद्र, अंद्रर अंद्रति).

Zd. aṃzah pressure, anxiety; in aṃzo-jata (अंहोहत) killed through strangulation.

Gk. in dX-os pain; dX-00s a burden trouble; CYXW to tie up, throttle; Lat. angina pain; angor pain, sorrow; ango, angustus narrow; angustia narrowness, difficulty; It, angocia narrowness; Old Fron. angoisse.

Lith. ank-sztas narrow; Old Slav. anzűkű narrow; Armen, anjuk distress.

Germ. angi, engi, eng, narrow; Goth. aggvu (कंड) narrow; Ang-Sax. ange trouble; Middle Eng. eghe, aghe dread; Eng. anxiety, anxious, anguish, anger.

अं<u>ष्ट्रस्वस्पति</u> पुँ० °अंहसः (प० अलुक्) + पति° ॥

त्रयोदशो मलमासः (अंदः पापं तस्य पतिः च॰ म॰, अंदो गतिस्तस्य पतिः म॰, [सर्वेपां (१) वेगस्य पालकः द॰]१) य॰ ७।३०॥ अश्रहसस्पत्ये व्वेति त्रयोदशं (ऋतु-) ब्रहं गृह्णाति श॰ ४।३।१।२०॥

'असंकान्तावेकवर्षे द्वी चेत्संसर्प आदिमः । क्षयमासो द्विसंकान्तः स चांहस्पतिसंज्ञकः'॥ अंहसस्पत्तेये—च० एक०॥

'Lord of distress or perplexity' intercalary month BR. Gri. Mon. Y. vii, 30. Ved. Ind. १३ वां महीना, मलमास।

ं <mark>अं हरप्</mark>त्य न० पुँ० °अंहस् + पाति° + (भावे) यक् , °अंहस्—अह (न्)° स् + पति° + ण्य पा० धारी<४॥ °अंहस् + √पत् + णिच् + यत्॥

१ अंहः पापं तस्य पतिस्तस्य भावोंऽहस्पत्यं पापका मनसामर्थ्यम् वोरो॰ मो॰ (ईअंहसस्पतिस्रयोदशो मा॰ मिन

तुओ

01

rtal

ish

8.~

tion

i, 2,

rds

ata

 $de_{ii}$ 

ina

tus It.

 $k_{\tilde{u}}$ 

oth. ble;

ty,

ব∘

दुश

ry

To

सस्तस्य पापश्चमनळक्षणं सामर्थ्यं वलमंद्दस्यसम् सा०);— २ त्रयोदशो मासः (=अंद्दस्यतिः=संसर्पः) की०, अंद्दसं गतीनां पातांहस्यतिरादित्योंहो दिनं तत्पतिर्वादित्यस्तत आग-तस्तस्यापत्यं वा भा०;—क अंदांसि पापानि पातयति नाश्चयतीत्यंहस्यतः भा०;—तै० १।४।१४।१=मै० ३।१२। १३॥ आप० श्रो० ८।२०।८॥

अंहस्पत्यायं-च॰ एक॰ ॥

१ तेरहवें मासका पाप या दुःखको नाश करने का सामर्थ्य २ तेरहवां महीना।

1 Power over calamity BR. Mon.;—2 Intercalary month Kt;—TS. i, 4, 14, 1.

अंहीं यसी वि० बी० अंहु° + ईयसुन्।।

खल्पतरा, संकुचिततराई॥ कनीयो वतसुपैति तस्मादा-स्मनः प्रजांहीयसी का॰ २४।९॥ पुरस्तादंहीयसी पश्चाद्वरीयसी २५।९॥ परोवरीयांसो वा इमे लोका अवीगंहीयांसः परस्तात् ऐ॰ व्रा॰ (सा॰) १।२५॥ अहीयसी—प्र॰ एक॰॥

संकुचित, थोड़ी।

Narrower BR. Mon. Kt. AitBr. i, 25.

अंहु √हन् → √ अंह् ( = √ २ अंह् ), √ १ अंह् (भा॰ द॰ ), + कु उणा० । 'अंहतिश्चांहश्चांहुश्च हन्तेर्निरूढोपधाद् विपरीतात् या० ४।२५'॥

१ पुँ० आहननशीलं पापम् (६दुष्कर्म) सा० भा० ऋ० ८।१८।५॥ तै० १।४।२२।१॥-क दुष्टाचारः, अप-राधः द० ऋ० ५।६५,६७।४॥—२ संपीडनम्, आर्तिः, दु:खम्, विषादः वोरो० प्रा० प्रि० मो० ऋ० १।६३।७॥ इ॰ ॥-क अवृत्तिः, दारिद्यम् सा० ऋ० २।२६।४॥--३ आहन्ता, हननशीलः, दुरात्मा (असुरशन्वादिः) भा० तै० १।४।२२।१=ऋ० १।१०७।१=य० ८।४=३३।६८= का० ४।१०॥ सा० ऋ० ८।६७।७॥ अंहः=आहन्ता दस्यः सा॰ (ऋ॰ ६।४७।२०) ॥—४ एतत्संज्ञोऽसुरविशेषः मा॰ सा० ऋ० १।६३।७॥—५ ( अंग्र-हन्य-मानत्वात्) भगम् म० (य० २३।२८) ॥—६ ( §प्रकरणतो दारिद्यमध्याहृत्य तत्प्राप्तिमान् ) द्रिदः सा० ऋ० १।१०७।१॥—७ ( र्रसतते प्राप्तत्वात् ) राज्यम् द॰ ऋ॰ १।६३।७॥—८ ( §सुखप्राप-कत्वात्) गृहाश्रमः द॰ य॰ ८।४॥—९ ज्ञाता, विद्वान् भा॰ तै॰ १।४।२२।१॥-१० पुँ० वि० अंहखान्, अपराघी, पापी (अध्वर्यादिः ) सा॰ ऋ॰ ५।६५,६७।४॥ द॰ म॰ य॰ ३३।६८॥-११ संकुचितः (अंहीयस् द्र॰) बोरो॰ मो०॥-१२ गन्ता, गमनशीलः द० (ऋ० ६।४७।२०)॥-१३ कि० वि०१ विज्ञानवत् द० ऋ० १।१०७।१॥

अंहो:-पं॰ ष॰, पं॰ पाश्राखाः, एक॰ ॥

१ दु:खदेनेवाला, पाप, दुष्कमें क्र दुष्टाचार, अपराध २ दुःख, विपाद क दिरद्रता ३ इननशील दुरात्मा असुर-शञ्च आदि ४ विशेष असुर का नाम ५ मग ६ दिरद्र ७ राज्य ८ गृहाश्रम ९ विद्वान् १० पापी ११ संकुचित १२ निर-नतर चलने फिरने वाला १३ जैसा विशान हो वैसा।

1 (adj.) Narrow (only in comparative अंशियस्, and see अंड्रमेंदो) BR. Mon.—2 (adj. but used as substantive (m.§) BR. Gra. etc.; n. Mon.) Anxiety, pressure, distress, need, trouble, affliction, deppression BR. Gra. Gel. Gri. Mon. Ri. i, 63, 1. etc.

अंडु भेदी वि० क्षी० °अंहु + √मिद् + (कर्तरि, कर्मणि) अण् ॥

१ 'अंहुमपराधं भिनत्ति' पापविनाशिका द०;—२ अंहु भगं मेद्यं विदार्थं यस्याः सा, अंहु (=भगं) भिंद्यते यस्याः सा वा म०;—३ 'अंहुईन्तव्यो मेदो मेद्यप्रदेशः प्रजननमस्याः सा' अल्पयोनिः उ० संकुचितयोनिः बोरो० मो०;—य० २३।२८=अ० २०।१३६।१॥

अंहुभेद्याः-ष॰ एक॰ ॥

१ पाप नाश करने वाली २ विदीर्ण करने योग्य योनि-वाली ३ संकुचित योनिवाली ।

Having a narrow slit (pundendum muliebre) BR. Mon. Y. xxiii, 28.

अंहुर वि० पुँ० √२अंह् + उरच् उणा०; °अंहु+ (मत्वर्थे) र दु०। 'अंहुरोंऽहस्वान् या० ६।२७= ऋ०'॥

१ व्यथितः, दुःखितः, सङ्घटे निममः बोरो॰ प्रा॰ हि॰ प्रि॰ मैक्॰;—२( § मर्यादाया न्युत्कमात्) पापनान् दु॰ सा॰ सा॰;—ऋ॰ १०।५।६=अ॰ ५।१।६॥—३ न० पापम् द॰ (ऋ॰ १।१०५।१७)॥

अंहुर:-प्र॰ एक॰ ॥

१ दु:खी २ पापी, मर्यादा तोडने वाला ३ पाप।

Distressed, pressed hard, troubled BR. Gra. Wh. Gri. Ri. x, 5, 6. = A. v, 1, 6. Mac.

अंहूरण वि० (-णा) स्नी० √२,१ अंह् + जर उणा० + (पामादिलक्षणः) न; अंहु + रण; 'अंहुरोंऽहस्वान् अंहूर्णं ( § दीर्घस्स्वार्थिको नश्च ) इत्यप्यस्य भवति या० ६।२७'॥

अंहूरणा (भूमिः)—प्र॰ एक॰ः । अंहूरणम्—द्वि॰ एक॰ः अंहूरणात्—पं॰ एक॰॥

१ संकुत्तित, थोडी २ संकट-दुःखों से युक्त ३ दुष्टों को धुखदेनेवाली ४ चलते हुओंकी जहां लडाई हो ऐसे स्थानवाली ५ कुटिलचाल ६ दुःख, संकट ७ पापयुक्तस्थिति ८ दुःखमय-कूपमें गिरना ९ दुःखमय-कूआ १० पापयुक्त अधर्म व्यवहार।

1 (adj.) Distressing, troublesome BR. Gra. Mon., narrow, small Gri;—Ri. vi, 47, 20. Āp.—2 (-nam) n. Distress, trouble, difficult position Gra. NB. Mac. Wh. Gri. Ri. i, 105, 17. A. vi, 99, 1. ix, 2, 3.

### अंहोगृहीत वि॰ पुँ० °अंहस् + गृहीत° ॥

'अंहसा गृहीतः' पापेन रोगेण वाऽभिभूतः, निसर्गत-स्तत्र प्रवृत्तः § । योनिर्वा एष प्रजानां तं मरुतोऽभ्यकाम-यन्त तेंऽहोगृहीता असुज्यन्त । वैश्वदेवेन वे प्रजापितः धजा असुजत तस्य मरुतो हन्यममश्चत ततो अंहोगृहीता असुज्यन्त का॰ ३६।१,५॥

अंहोगृहीताः-प्र॰ वहु॰ ॥

पाप अथना रोग की ओर स्नाभानिक प्रवृत्तिवाला। Predisposed to evil, diseased § KS. xxxvi, 1. 5.

### **अं<u>हो</u>मुच्** वि० पुँ० स्री० 'अंहस्+ √मुच्+िकप्।।

१ अंहसोऽसुखात् पृथक् कर्ता, दुःखमोचियता उ० ६० य० ४।१३॥ अंहस इव होता सुञ्चन्ति (आपः) श० ३।२।२। २०॥—२ अंहसः पापात् पृथक् कर्ता, पापमोचकः सा० ऋ० १०।६३।९=तै० २।१।११।१=तै० त्रा० २।७।१३।॥ भा० तै० १।६।१२।३ ॥ अमर्थेऽहोमुचेऽष्टाद्शकपाल इन्द्रायांहोमुच एकादशकपालः का० ४५।१९=तै० ७।५।२२।

१ दु:खसे छुडानेवाला २ पापसे छुडानेवाला ३ कि विशेष

Liberator from distress, banisher of grief BR. Gra. Gri. Ri. x, 63, 9. Wh. A. xix, 42, 4. Mon.—2\* m. N. of a Risi.

अंहोयु [अंहःऽयु ] वि० पुँ० °अंहस् + √क्यच् + उ; °अंहस् + √यु + किप् (तुगभावः?)॥

१ 'योंऽहः परेषामिच्छति सः' परपीडनशीलः, क्षेशदः वोरो॰ ग्रा॰ मो॰;—२ 'योंऽहः कामयते' पापप्रवृत्तिः §;— ३ योंऽहोऽपराधं पृथकरोति द०;-क वि॰ स्त्री॰ अंहसा वियोजिका (तनः) सा॰;—ऋ॰ ५।१५।३॥

अंहों युवं:-प्र०, द्वि० (सा०), वहु०; ष० एक०(ओ०)॥

१ दुःख देनेवाला, छेशकारी २ पापी, पाप प्रवृत्तिवाला ३ पाप-अपराध से पृथक् करनेवाला ।

1 One who presses hard, oppressor, trouble some BR. Gra. Mon.;—2 Averter of woe, dispeller of anguish Ol(m. nom. pl.; but it may also be m. gen. sing. or f. acc. pl. as an epithet either of Agni or of his tanvah cf. Ri. vi, 46, 12. nt.). Gri.;—Ri. v, 15, 3.

### √ अक् अक कुटिलायां गतौ भ्वा० ॥

To move tortuously (like a snake).

#### †अके न० क°-नञ्॥

१ कं सुखं तत्प्रतिषिद्धम् या० २।१४॥ दु०॥ दुःखम् भा० तै० ५।३।०१॥ अने० २।१॥ मेदि० क० १६॥ यत्पुरा प्रयाजेभ्यः प्राङङ्गारस्स्कन्देदध्वर्यचे च यर्जमानाय चाक छं (=दुःखम् भा० सा०) स्थात् तै० व्रा० ३।०१२ २५=का० ३५।१८॥ निह तत्र गताय कुस्मैचनाकं भवित श० ८।४।१।२४॥ तम् (त्रयिक्षं स्तोमम्) उ नाक इत्याहुर्ने हि प्रजापितः कस्मैचनाकं (अकं=दुःखहेदुः सा०) भवित तां० १०।१।१८॥ अथैतां नाकसदी नांकछह वां...नं वै तंत्र किं चनं जग्मुंषेऽकम्...(पु॰ पा० १, केम्) तसालाकसंद... मै० ३।३।१॥ अथैता

नाकसदो नाकसिद्धः...नवा असुं लोकं जग्मुपे किञ्च-नाकं तन्नाकसदां नाकसत्त्वम् का० २१।२=तां० २१। ८।४=या० २।१४ ( क्षस्य स्थलस्य वृत्ती 'किञ्च, नाकम्' इति पदविभागं प्रकल्पयन् दुर्गो भ्रान्तो भवेदथवा तत्पाठे लिपिकारप्रमादजो विकारः प्रकल्प्येत )॥—ॅ२ "पापम् अने० २।१॥ मेदि० क० १६॥ अकम्—प्र० एक०॥

१ दुःख २\* पाप।

1 Unhapiness, pain, trouble, harm BR. Kt. Mon. TS. V, 3, 7, 1. —2\* Sin L.

अक:-अक:; √क द॰, √क देखो, see √क.

अक्रीनेष्ठ वि० पुँ० वहु०, क्रनिष्ठ°-नञ् ॥

१ किनिष्ठभावमप्राप्ताः द० ऋ० ५।६०।५॥ श्रेष्ठाः सा०। अकिनिष्ठाः (परावः) मामागिमिष्यन्तीति ऐ० व्रा० ६। २४॥—२ 'अविद्यमानः किनिष्ठो येषां ते' परस्परकिष्ठभाव-रिहताः द० सा० ऋ० ५।५९।६;६०।५॥—३ " पुँ० द्युद्धः। शब्दरलावली ॥ शब्द०॥ वाच०॥—४ " पुँ० वहु० वौद्धदेवविशेषाः। बहूनि शतसहस्राणि यावदकिष्ठानां देवानां...। ललितविस्तरः॥ शब्द०॥ वाच०॥ अकैनिष्ठाः—प्र० वहु०॥

१ जो छोटा नहीं, श्रेष्ठ, वड़ा २ जिनमें कोई छोटा नहीं ३ अड़ ४ वैंडों के विशेष देवों का नाम।

1 (adj.) m. pl. Having no youngest BR. Gra. Gri. Max. Ri. v, 59, 6.; 60, 5.—2\* m. N. of Buddha L.—3\* m. pl. A class of Buddhist deities L.

अकर:-अकर:, अकरत्, अकरम्-अकरम्, अक-रोत्-अकरोत्; √ङ द्र॰, √ङ देखो, क्र० √ङ.

अकर्ण वि० पुँ० कर्ण<sup>०</sup>२,१-नञ्॥

१ अखण्डितः, अच्छिन्नः (तण्डुलः) सा० भा०॥ ये कुणाः स पर्यसि वाईस्पत्यो वेऽकणाः स आज्ये मैन्नः ते० १।८।९।३॥ अथ मैन्नाबाईस्पत्ये कुर्विनिर्विपन्ति ये क्षोदिष्ठासण्डुलांस्तं वाईस्पत्यं चर्हे...ये स्थंविष्ठासण्डुलांस्तां वाईस्पत्यं चर्हे...ये स्थंविष्ठासण्डुलांस्तां वाईस्पत्यं कुर्वन्ति मै० २।६।६॥ द्वेषा तण्डुलान् कुर्वन्ति येऽणीयांसः परिभिन्नास्ते वाईस्पत्या अथ ये स्थ्वीयाक्षस्तोऽपरिभिन्नास्ते मैन्नाः न वै मिन्नः कुंचन् हिनस्ति श०५।३।२।७॥—२ तुषयुक्तः की०तै०१। ८।९।३॥—३ कर्णः तुषयुक्तस्तद्भिन्नः मो० 'कर्ण२' द०॥ शे ८।९।३॥—३ कर्णः तुषयुक्तस्तद्भिन्नः मो० 'कर्ण२' द०॥ शे कर्णरहितः, विधरः को०॥—५ (–णा) वि० स्त्री० कर्णा लुम्बकर्णा (उ० म० य० २४।४०) तद्भिन्ना, लघुकर्णा (गाः)

की० मो०;—६ अखण्डितकणी (पु० पा०?) भा०;—
तै० ६।१।६।७॥ सा या व अद्वाद्यक्षा । सा सोमक्रयणी ...
सा स्याद्वण्डाकृटाकाणाकणीळक्षिताससशका ... (काणपाठस्तु 'अनुपार्थकणी,' अविद्धकणी, अखण्डितकणी की०
तै० टि०);[-७ कणी कणेरहिता तद्भिन्ना ऐग्०]?;—श०
३।३।१।१५-१६॥—८\* कणैः क्षेपणी नीचाळनी तदहिता
(नीका) मो०॥—९\* पुँ० सर्पः (चक्षपेव अवणात्)
वाच०॥
अकेणी, अकेणीः—प्र० एक० वहु०; अकेणीन्—दि०
वहु०॥

१ न टूटा हुआ, साबुत २ छिलके से युक्त ३ तुप से रिहत ४ कान से रिहत क्र वहरा ५ छोटे २ कानों वाली ६ न फटे हुए कानों वाली ७ न कान से रिहत, कान वाली ८ नाव चलाने वाले चम्पू से रिहत ९ मांप।

1 Having diminutive ears, having small ears Mon. Kt. TS. vi, 1, 6, 7. S'Br. (The Kāṇva recension of S'Br. has anupārṣṭakarnā perhaps 'with unperforated ears' and it may be better to assume that it means 'with unmutilated ears.' The rendering 'no earless' of Egg. is difficult Kt. f. n. TS.) —2 Unhusked Kt.;—3 Not furnished with chaff. (see ਜੁਯੰ2) Mon.?;—TS. i, 8, 9, 3.—4\* Without ears L.—a)\* Deaf L.—5\* Without rudder L.—6\* m. A serpent L.

i. अकण्ण प्राक्त-१ प्राक्रशः ॥

† প্রক্রতীক বি ০ पुँ ০ ° अकर्ण + स्वार्थे कप् ॥
कर्णरहितः की ০ मो ० अकुर्णकाय स्वाहा तै ০ ৩।५॥
१२।५=का ০ ৪५।३॥

अकर्णकाय-च॰ एक॰ ॥

-कान से रहित।

Without ears Kt. Mon. TS. vii, 5, 12, 5.

अर्कत-अकते, अर्कतीम्, अर्कम-अकर्मः; √कृद्र॰, √कृदेखो, ड०० √कृ.

अक्सेन् वि० पुँ० कर्मन्°-नञ्॥

१ निष्क्रियः मा॰;—२ अविद्यमानयागादिकमी सा॰; —ऋ॰ १०।२२।८॥—३\* अकर्मकः (धातुमेदो व्या-करणे)॥—४\* कार्याक्षमः, अनलंकर्माणः को॰॥—५\* न॰ कर्माभावः। कर्म ज्यायो सकर्मणः गी॰ ३।८॥—६\* अकर्मा—प्र॰ एक॰॥

१ किया-कर्म से रहित, निकम्मा २ यश आदि कर्म न करने वाला ३ अकर्मक ४ कर्म के अयोग्य, शक्तिहीन ५ कर्म का अमाव ६ न करने योग्य कार्य, दुष्कर्म । 1\* (adj.) Not working L.—2 Not performing good work, wicked BR. Mon., riteless Gri. Ri. x, 22, 8.—3\* (in gram.) Intransitive rt. L.—4\* Inefficient L.—5\* n. Absence of work or observance L.—6\* Improper work, crime L.

i. क. अकस्म प्राक्त-अर्थमाग-माग-५,-६, प्राकृश०, अभिग०।

ख. अकाम हिं-१,-५,-६.

#### अकल्प वि० पुँ० कल्प°-नञ्॥

१ कल्पेरन्येस्समथैरसहराः, अन्यभ्योऽधिकः, अनुपमः द॰ मा॰;—२ कल्पेन (१ तदपेक्षया समर्थेन) अन्येन रहितः, खतन्त्रः सा॰;—ऋ॰ १।१०२।६॥—३\* 'कल्पो विधिश्चोदनालक्षणो यस्मिन्न क्रमते सः' खायत्तप्रवृत्तिः को॰॥

अकल्पः (इन्द्रः )-प्र० एक०॥

१ अन्य समर्थों के असमान, औरों से अधिक, अनुपम
२ उसकी अपेक्षाञ्चत समर्थ अन्य व्यक्तियों से रहित, खतन्न
3\* खतन्न प्रवृत्ति वाला।

1 Not admitting comparison, without rival, peerless BR. Gra. Gri. Mon. Ri. i, 102, 6.

—2\* Not subject to rules, uncontrolled L.

अकल्पत्त, अर्कल्पन्त, अकल्पयत्, अर्कल्पयथाः, अर्कल्पयन्—अकल्पयन्, अर्कल्पयन्तः, √ कृप् द०, √ कृप् देखो, ⁵०० √ कृप्.

अक्तेय वि० पुँ० न० (-वा) स्नी० कु° → कव (यथा पा० ६।३।१०७)-नञ्; √कु + अप्, अच्-नञ्॥

१ अनत्यः सा॰;—२ वलवान् प्रि॰;—ऋ॰ पाः
पटापाः—३ 'कवो न्यूनिषद्वा तिद्धचः' समृदः प्रा॰
ऋ॰ १।५८।१॥६।६०।३=का॰ ४।१५॥—४ अक्रपणः,
बहुप्रदः, वदान्यः प्रा॰ मैक्स॰ प्रि॰ ऋ॰ ५।५८।५॥३।५४।
१६॥—५ अक्रित्तः, प्रशंसितः सा॰ ऋ॰ ५।५८।५॥
३।५४।१६॥ मा॰ १।१५८।१॥—६ ' ईन कौति कवते वा
निन्दामयं शब्दं करोति' अनिन्दिता (पु॰ पा॰ १) द०
ऋ॰ ६।३३।४॥—७ अशब्दायमानः द० ऋ० ५।५८।५॥
—८\* अवर्णनीयः वाच०॥

अर्कवाः—प्र॰ वहु॰; अर्कवाभिः, अर्कवैः, अर्कवेभिः -तृ॰ वहु॰ ॥

१ न न्यून, वहुत २ बलवान् ३ वृद्धि को प्राप्त ४ वहुत देनेवाला ५ प्रशंसित, उत्तम ६ न निन्दा करने वाला ५ न बोलने वाला ५ कहने के अयोग्य। 1 Not scanty, not deficient, not stingy gracious, benevolent, liberal Gra. Max. Gri Mon. Ri. v, 58, 5. iii, 54, 16.—2 Strong Gri. Ri. v, 58, 5.—3 Not deficient, not contemptible, unrestricted rich, bountiful (said of help, wealth and others) Gra, Gri Mon. Ri. vi, 60, 3. i, 158, 1. etc.

आक्रवच वि० पुँ० कवच°-नञ् ॥

कवचरहितः सा० अ० ११।१२।२२॥

अकव्च:-प्र॰ एक॰ ॥

कवच रहित।

Without a coat of mail BR. Wh. Gri. Mon. A. xi, 12, 22.

अर्कवारि [अर्कवऽअरि] वि० पुँ <sup>°</sup>अकव + अरि १,२॥

१ अकुत्सितैश्वर्यः, उत्कृष्टेश्वर्यः उ० म०;—२ अकुत्सितदानः (§वदान्यः) उ०;—३ 'कुत्सिता अरयो यस स्व क्वारिस्तद्भिन्नः' अकुत्सितारः (यस्य शत्रुरप्यकुत्सितः) मा० सा० मा० उ० म०;—ऋ० ३।४०।५=तै० १।४।१७। १=य० ७।३६=का० ४।८=मै० १।३।२१॥—क अविध्यमानशत्रुः द० ऋ० ३।४०।५॥—५ कोति धर्ममुपदिश्वर्ताति कवस्तद्भिनोऽकवोऽधर्मात्मा तस्यारिः द० १;—क क्वे धर्मात्मा तस्यारिसद्भिन्नः १;—य० ७।३६॥—६ (-री) वि० स्त्री० अकुत्सितगमना मा० सा० ऋ० ७।९६।३॥ अकिवारी (सर्यस्वती)—प्र० एक०; अकिवारिम् (इन्द्रम्)—द्वि० एक०॥

१ उत्कृष्ट ऐश्वर्थ से युक्त २ अच्छे दान वाला, बहु प्रद ३ अकुस्सित=महान् शत्रुवाला ४ शत्रु रहित ५ अधर्मात्मा ओ का शत्रु ६ अकुस्सित चाल वाली, उत्तम प्रकार हे चलने वाली।

'Not stingy, not selfish', free-giving BR. Gra. Gri. Mon. Ri. iii, 47, 5. vii, 96, 3. —a) Not niggard Gri. Ri. vii, 96, 3.

अकि वि वि पुँ कि कि नि - नज् ॥

अप्रकृष्टशानः, अकान्तदक्, अकान्तप्रशोऽविद्वान् मा॰ सा॰ द॰ ऋ॰ ७।४।४॥

अकविषु—स॰ वहु॰॥

अदूरदर्शी, अल्पवृद्धि, मूर्खी।

Unwise, foolish BR. Gra. Gri. Mon. Ri. vii, 4, 4.

#### ा अकाणा वि० स्ती० काण°-नञ् ॥

एकनेत्रहीना काणा तद्भिन्ना भा॰ तै॰ ६।१।६।७॥ सा या वश्रुः...अकाणा...श॰ ३।३।१।१५,१६॥ अकोणया—ए॰ एक॰॥

जो कानी न हो।

Not one-eyed, not monoculous Mon. Kt. TS. vi, 1, 6, 7.

अकानिषम् √कन् द्र॰, √कन् देखो, ६०० √कन्. अकास वि॰ पुँ० काम°-नञ्॥

१ कामरहितः, प्रवृत्तीच्छारहितः ॥ अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह कहिंचित् मनुः २।४॥-क (प्रगा-दालसादिभिः यज्ञादौ ) इच्छारहितः सा॰ भा०॥ नर्सः पितृभ्यों अभि ये नो अख्यंन यज्ञकृतौ यज्ञकांमाः सदेवा अकामा वो दक्षिणां न नीनिम तै॰ ३।२।८।३॥-ख (पूर्वकृतपापाद् भयमानत्वात्) कामनारहितः सा० अ० ६।११४।३॥-ग फलकामनारहितः ॥ उपासते प्रकृषं ये ह्यकामाः (=विभूतितृष्णाविताः शं०) मुण्ड० ३।२।१॥ - घ\* आत्मभिन्नासङ्गरहितः ॥ योऽकामो निष्काम आप्त-कासो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति बहु । ४।४।६॥-- २ (कामादिवर्जितः) इच्छाद्वेषरहितः भा० तै० ३।२।८।३॥—३ इच्छारहितः अनिच्छुः, विह-द्वेच्छः, प्रतिकूलः व्लू० हि० प्रि० मो० अ० ६।११४।३॥ यामकामो ददाति तसात्क्षत्रं ब्रह्मात्ति का॰ २८।५॥ नवा एते एतं प्रयान्तमकामा अनुप्रयान्ति ९।१७॥—४\* संभोगेच्छारहितः ॥ उर्वशी...पुरूरवसमेद्धं चकमे... वैतसेन दण्डेन हताद कामाध्यस ... श ११।५।१।१॥ योऽकामां दुपयेत्कन्याम् मनुः ८।३६४॥—५\* ( व्याक-रणे ) रेफस्य रेफे परे लोप उपधाइस्वस्य च दीर्घ इत्यकामसन्धिः ॥ रेफोदयो लुप्यते, द्राधितोपधाहस्बस्य, अकामानियताव्यभाविमौ ऋ॰ प्रा॰ ४।२९,३०,३१॥ —५\* (-म्) न॰ क्रि॰ वि॰ अवुद्धिपूर्वम् सा॰ ऐ॰ त्रा॰ ३।४६॥

## अकामः, अकामाः-प्र॰ एक॰ बहु॰॥

१ काम-इच्छा रहित, कार्य करने की इच्छा से रहित ग\* फल की इच्छा से रहित घ\* आत्मा=ब्रह्म से अन्य के साथ आसक्तिरहित २ इच्छाद्वेप से रहित ३ इच्छारहित, न चाहता हुआ, प्रतिकूल ४\* (ज्याकरण में)रेफ का रेफ के परे होने पर लोप को अकामसन्धि कहते हैं ५\* अज्ञान से ॥

1 Free from desire, desireless BR. Wh. Gri. A. x, 8, 44.—2 'Without desire, against desire or will,' unwilling, reluctant, unintentional BR. Wh. Bl. Gri. Mon, A. vi, 114, 3. Mac.—3\* (In Gram.) N. of a Sandhi Ri. Prā.—4\* Not in love Mac.

#### अकांमकर्शन वि० पुँ० काम° + √ क्रश् (णिच्) + ल्यु-नञ् ॥

१ 'कामान कर्रायति न नारायति सः' कामानाम-कर्रायता, कामानामनारायिता (अभिमतफल्दानेन काम-वर्षकः) सा० मा० मा० ऋ० १।५३।२=अ० २०। २१।२॥ होतां यञ्चस्वष्टांरमिचेष्टुमपाक्ष्णरेतोधां विश्र-वसं यशोधां। पुरुष्ट्पमकीमकर्रान्णस्पापः पोषः स्वात् का० १५।१३=मै० ४।१३।२=तै० झा० ३।६।२।३॥—२ योऽकामानलसान् कृशति तन्करोति सः द० ऋ० १।५३।२॥ ?

#### अकाशकरीन:- प्र॰ एक॰ ॥

१ कामनाओं को न नष्ट करनेवाला, इच्छा पूर्ण करने-वाला २ आलसियों को निर्वल करनेवाला।

Not diminishing desires, not disappointing hopes BR. Gra. Gri. Mon. Ri. i, 53, 2.

#### ं अकामप्रीत वि० पुँ० कामप्रीत°-नत्र ॥

#### अकामप्रीताः-प्र॰ वहु॰॥

(यजमान की) तीव्र भावना से न प्रेरित।

Unattracted by (strong devotional) desire § KS. xxxv, 17.

#### अकायम् वि० न० काय°-नम्।।

१ 'न विद्यते कायः शरीरं यस्य तत्' अशरीरम् (लिङ्गशरीरवर्जितम्) उ० म० शं०;-क स्थूलस्स्म-कारणशरीररहितम् द०;-य० ४०।८=ई० ८॥ अक्रायम् (ब्रह्म)-प्र० एक०॥

शरीररहित।

Bodiless, incorporeal BR. Gri. Mon. Y. xxxx, 8.

## अकारि अकारि, अकारिषम्, अकारीत्;

√कृ द॰, √कृ देखों, see √कृ.

आकितव वि० पुँ० कितव°-नञ्॥

अद्यूतकारी, द्यूतादिव्यसनरिहतः स० द० य० ३०।८= भा० सा० तै० ब्रा० ३।४।५।१॥ अकितवम्-द्वि० एक०॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1\* (adj.) Not working L.—2 Not performing good work, wicked BR. Mon., riteless Gri. Ri. x, 22, 8.—3\* (in gram.) Intransitive rt. L.—4\* Inefficient L.-5\* n. Absence of work or observance L.-6\* Improper work, crime L.

i. क. अकस्म पाक-अर्धमाग-माग-५,-६, प्राक्तरा०, अभिरा०।

ख. अकाम हिं-१,-५,-६.

#### अकल्प वि० पुँ० कल्प°-नज् ॥

१ कल्पैरन्यैस्समथैरसद्दाः, अन्यभ्योऽधिकः, अनुपमः द॰ मा॰;-- २ कल्पेन ( § तदपेक्षया समर्थेन ) अन्येन रहितः, खतन्त्रः सा॰;-ऋ॰ १।१०२।६॥-३ं 'कल्पो विधिश्रोदनालक्षणो यस्मिण कमते सः' खायत्तप्रवृत्तिः को०॥

अकल्पः (इन्द्रः)-प्र० एक०॥

१ अन्य समर्थों के असमान, औरों से अधिक, अनुपम २ उसकी अपेक्षाकृत समर्थ अन्य व्यक्तियों से रहित, स्वतन्त्र 3\* स्वतन्त्र प्रवृत्ति वाला।

1 Not admitting comparison, without rival, peorless BR. Gra. Gri. Mon. Ri. i, 102, 6. -2\* Not subject to rules, uncontrolled L.

अकल्पत, अकल्पन्त, अकल्पयत्, अकल्पयथाः, अर्कल्पयन्-अकल्पयन् , अर्कल्पयन्तः √ कृप् द्र०, √कृप देखो, 500 √कृप्.

(यथा पा० ६।३।१०७)-नज्; √कु + अप्, अच्-नञ् ॥

१ अनल्पः सा०; —२ वलवान् प्रि०; — ऋ० ५। ५८।५॥-३ 'कवो न्यूनमिषद्वा तद्भिन्नः' समृद्धः प्रा॰ ऋ॰ १।५८।१॥६।६०।३=का॰ ४।१५॥—४ अक्रुपणः, बहुप्रदः, वदान्यः प्रा० मैक्स० प्रि० ऋ० ५।५८।५॥३।५४। १६॥—५ अकुत्सितः, प्रशंसितः सा० ऋ० ५।५८।५॥ ३।५४।१६॥ मा॰ १।१५८।१॥—६ ' §न कौति कवते वा निन्दामयं शब्दं करोति' अनिन्दिता (पु॰ पा॰ ?) द० ऋ॰ ६।३३।४॥—७ अशन्दायमानः द० ऋ॰ ५।५८।५॥ —८<sup>\*</sup> अवर्णनीयः वाच० ॥

अर्कवा:-प्र॰ वहु॰; अर्कवाभिः, अकवैः, अकवेभिः -तृ० बहु०॥

१ न न्यून, बहुत २ वलवान् ३ वृद्धि को प्राप्त ४ वहुत देनेवाला ५ प्रशंसित, उत्तम ६ न निन्दा करने वाला 🤥 न बोलने वाला ८ कहने के अयोग्य।

1 'Not scanty, not deficient, not stingy' gra cious, benevolent, liberal Gra. Max. Gri Mon. Ri. v, 58, 5. iii, 54, 16.—2 Strong Gri. Ri. v, 58, 5.-3 Not deficient, not contemptible, unrestricted' rich, bountiful (said of help, wealth and others) Gra, Gri Mon. Ri. vi, 60, 3. i, 158, 1. etc.

## अक्रवच वि० पुँ० कवच°-नञ् ॥

कवचरहितः सा० अ० ११।१२।२२॥

अकवच:-प्र॰ एक॰ ॥

कवच रहित।

Without a coat of mail BR. Wh. Gri Mon. A. xi, 12, 22.

अक्षवारि [अर्कवऽअरि] वि० पुँ °अक्षव + आ 2,711

१ अकृत्सितै स्वर्थः, उत्कृष्टे स्वर्धः उ० म०;--- २ अकृ त्सितदानः (§वदान्यः )उ०;--- ३ 'कुत्सिता अरयो यख स क्वारिस्तिक्वः' अकुत्सितारिः (यस्य शत्रुरप्यकुत्सितः। १=य० ७।३६=का० ४।८=मे० १।३।२१॥-क अवि द्यमानशत्रुः द० ऋ० ३।४७।५॥—५ कौति धर्ममुपदिश-तीति कवस्तद्भिन्नोऽकवोऽधर्मात्मा तस्यारिः द० १;-क क्वो धर्मात्मा तस्यारिस्तद्भिन्नः (;-य॰ ७।३६॥-६ (-री) वि॰ स्त्री॰ अकृत्सितगमना मा॰ सा॰ ऋ॰ ७।९६।३॥ अकवारी (सरस्वती)-प्र॰ एक॰; (इन्द्रम् )-द्वि॰ एक॰ ॥

१ उत्कृष्ट ऐश्वर्थ से युक्त २ अच्छे दान वाला, बहु प्रद ३ अकुत्सित=महान् शत्रुवाला ४ शत्रु रहित ५ अधर्मात्मा ओं का शत्र ६ अकुत्सित चाल वाली, उत्तम प्रकार है चलने वाली।

'Not stingy, not selfish', free-giving BR. Gra. Gri. Mon. Ri. iii, 47, 5. vii, 96, 3. -a) Not niggard Gri. Ri. vii, 96, 3.

#### अकि वि वि पुँ कि कि नि नि ।।

अप्रकृष्टज्ञानः, अकान्तदक्, अकान्तप्रज्ञोऽविद्वान् मा॰ सा॰ द॰ ऋ॰ ७।४।४॥

अकविषु—स॰ वहु॰॥

बद्रदर्शी, अल्पबुद्धि, मूर्ख ।

Unwise, foolish BR. Gra. Gri. Mon. Ri. Vii, 4, 4.

#### ा कि काण वि श्री काण -नव् ॥

एकनेत्रहीना काणा तिद्धना भा॰ तै॰ ६।१।६।७॥ सा या वश्रुः...अकाणा...श॰ ३।३।१।१५,१६॥ अक्रीणया—रृ॰ एक॰॥

जो कानी न हो।

Not one-eyed, not monoculous Mon. Kt. TS. vi, 1, 6, 7.

अकानिषम् √कन् द०, √कन् देखो, 500 √कन्. अकास वि० पुँ० काम°-नञ्॥

१ कामरहितः, प्रवृत्तीच्छारहितः ॥ अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह कहिंचित् मनुः २।४॥-क (प्रमा-दालखादिभिः यज्ञादौ ) इच्छारहितः सा० भा०॥ नर्मः पितृभ्यों अभि ये नो अल्यंन् यज्ञकृतों यज्ञकांमाः सुदेवा अकामा वो दक्षिणां न नीनिम तै॰ ३।२।८।३॥-ख ( पूर्वकृतपापाद् भयमानत्वात् ) कामनारहितः सा० अ० ६।११४।३॥–ग\* फलकामनारहितः ॥ उपासते प्ररूपं ये ह्यकामाः (=विभूतितृष्णाविताः शं०) मुण्ड० ३।२।१॥ - घ<sup>\*</sup> आत्मभिन्नासङ्गरहितः ॥ योऽकामो निष्काम आप्त-कामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति वृह० ४।४।६॥-- २ (कामादिवर्जितः) इच्छाद्वेषरहितः भा० तै० ३।२।८।३॥-- ३ इच्छारहितः अनिच्छः, विह-द्वेच्छ:, प्रतिकृतः ब्लू॰ हि॰ प्रि॰ मो॰ अ॰ ६।११४।३॥ यामकामो ददाति तसात्क्षत्रं ब्रह्मात्ति का॰ २८।५॥ नवा एते एतं प्रयान्तमकामा अनुप्रयान्ति ९।१७॥—४\* संभोगेच्छारहितः ॥ उर्वशी...पुरूरवसमैद्धं चकमे... वैतसेन दण्डेन हताद कामाथुस ... श० ११।५।१।१॥ योऽकामां द्पयेत्कन्याम् मनुः ८।३६४॥—५ (व्याक-रणे ) रेफस्य रेफे परे लोप उपधाइस्वस्य च दीर्घ इलकामसन्धिः ॥ रेफोदयो लुप्यते, द्राधितोपधाहस्बस्य, अकामानियताव्रभाविमौ ऋ॰ प्रा॰ ४।२९,३०,३१॥ — ५ \* (-म्) न॰ क्रि॰ वि॰ अबुद्धिपूर्वम् सा॰ ऐ॰ वा॰ ३।४६॥

## अकामः, अकामाः-प्र॰ एक॰ बहु॰॥

१ काम-इच्छा रहित, कार्य करने की इच्छा से रहित ग\* फल की इच्छा से रहित घ\* आत्मा=नद्य से अन्य के साथ आसक्तिरहित २ इच्छाद्वेप से रहित ३ इच्छारहित, न चाहता हुआ, प्रतिकूल ४\* (ब्याकरण में)रेफ का रेफ के परे होने पर लोप को अकामसन्धि कहते हैं ५\* अज्ञान से ॥

1 Free from desire, desireless BR. Wh. Gri. A. x, 8, 44.—2 'Without desire, against desire or will,' unwilling, reluctant, unintentional BR. Wh. Bl. Gri. Mon, A. vi, 114, 3. Mac.—3\* (In Gram.) N. of a Sandhi Ri. Prā.—4\* Not in love Mac.

#### अकांमकर्रान वि० पुँ० काम° + √ क्रम् (णिच्) + ल्यु-नव् ॥

१ 'कामान कर्शयति न नाशयति सः' कामानाम कर्शयिता, कामानामनाशयिता (अभिमतफल्दानेन काम-वर्थकः) सा॰ मा॰ मा॰ ऋ॰ १।५३।२=अ० २०। २९।२॥ होतां यक्ष्रस्वष्टांरमिचेष्टुमपाक छरेतोधां विश्वे-वसं यशोधां। पुरुष्ट्पमकामकर्शन छसुपोपः पोपैः स्यात् का॰ १५।१३=मै॰ ४।१३।२=तै॰ व्रा॰ ३।६।२।३॥—२ योऽकामानलसान् कृशति तन्करोति सः द॰ ऋ॰ १।५३।२॥ १

#### अकाशकर्शनः-प्र॰ एक॰॥

१ कामनाओं को न नष्ट करनेवाला, इच्छा पूर्ण करने-वाला २ आलसियों को निर्वल करनेवाला।

Not diminishing desires, not disappointing hopes BR. Gra. Gri. Mon. Ri. i, 53, 2.

#### ं अकामप्रीत वि० पुँ० कामप्रीत°-नज् ॥

( यजमान की ) तीव्र भावना से न प्रेरित ।

Unattracted by (strong devotional) desire § KS. xxxv, 17.

#### अकायम वि० न० काय°-नम्।।

अकामप्रीताः-प्र॰ वहु॰॥

१ 'न विद्यते कायः शरीरं यस्य तत्' अशरीरम् (लिङ्गशरीरविजतम्) उ० स० शं०;-क स्थूलसूक्ष्म-कारणशरीररहितम् द०;-य० ४०।८=ई० ८॥ अक्रायम् (ब्रह्म)-प्र० एक०॥

शरीररहित।

Bodiless, incorporeal BR. Gri. Mon. Y. xxxx, 8.

# अकारि अकारि, अकारिषम् , अकारीत्;

√ कृ द०, √ कृ देखो, 500 √ कृ.

## अकितव वि० पुँ० कितव°-नञ् ॥

अद्यूतकारी, द्यूतादिव्यसनरहितः म॰ द॰ य॰ ३०।८= भा॰ सा॰ तै॰ व्रा॰ ३।४।५।१॥ अकितवम्-द्वि॰ एक॰॥ जुआ न खेलनेवाला। Non-gambler BR. Gri. Mon. Y. xxx, 8.

अकिरत् √कृद॰, √कॄ देखो, 800 √कॄ. अकुत्रा [अकुत्रं] अव्य० कुत्र°—नञ्॥

अगम्यदेशे, अविषये, परदेशे (मा...धेनवं:...गुः)

सा॰ द॰ ऋ॰ १।१२०।८॥ न जाने योग्य स्थान में, परदेश में।

Nowhere, astray, in a wrong place BR. Gra. Mon.; far from Gri.;—Ri. i, 120, 8.

अकुझ्येक् अन्य ० कि ० वि० कुषि (=कुष=कुह°)

+ √ अञ्च् + किन्—नज्; 'सम्यञ्च' द्र० ॥ 'कुत्रचिल्लक्ष्यं प्राप्तोति, उद्देश्यं प्रति गच्छतीति कुम्यङ्, तद्भित्रं यथा स्यात्तथा' उद्देश्यरहितं, लक्ष्यरहितं, निष्फलं, निर्थंकम् बोरो॰ प्रा॰ मो॰ प्रि॰ ऋ॰ १०।२२।१२॥

[सा॰ तु 'कुझ्यक्' अव्य॰ इति पदं मला(कु >> कुग्नि + √अध् ) 'कुत्सितम्, विफलम्' इति व्याख्यात-वान्, एवमप्यर्थेऽमेदः ]

लक्ष्यरहित, निरर्थक।

'Going nowhere' without an object, aimless, profitless BR. Gra. Mon. Mac. Gri. Ri. x, 22, 12.

अकुप्यत् वि० पुँ० √कुप्+शतृ-नञ्॥

क्रोधं न कुर्वन् प्रि॰ अ॰ २०।१३०।८॥

अकुत्यन्तः-प्र॰ वहु॰॥

क्रोध न करनेवाला।

Not angry Gri. A. xx, 130, 8.

अकुमार वि० पुँ० कुमार°-नञ्॥

न कुमारः, अनल्पः, पञ्चविंशतिवर्षातीतः मा० सा० द०,ऋ० १।१५५।६॥

अकुमार:-प्र॰ एक॰ ॥

कुमार न हो, बड़ा, २५ वर्ष से ऊपर अवस्थावाला। No more a child or boy (said of Indra) BR. Gra. Mon. Gri. Ri. i, 155, 6.

अकुर्वत, अकुर्वन् — अकुर्वन् ; √ कृ ह०, √ कृ देखो,

अक्टा वि० स्नी० कूट°-नज्।।

१ कूटा कुटिलराज्ञा तिक्रचा भा०;—२ कूटा एकराज्ञा तिक्रचा भा०;—३ कूटा भमराज्ञा सा० (तै० १।८।९।१) तिक्रचा भा०;—४ राज्ञरिहता की०;—तै० ६।१।७॥ सा या बश्चुः... अक्ट्रटा...काणाकर्णां ... रा० ३।३।१। १५,१६॥—५\* वि० न० कूटं कपटं विसम्वादिलं तद्रहितम्, अमोघम् (शस्त्रम्) को०॥-कः व् पूर्णमूल्यकं (दीनारादि) को०॥ अकूटया तु० एक०॥

१ न टेढे मेढे सींगवाली २ न एक सींगवाली ३ न हो सींगवाली ४ विना सींगवाली ५ अमोध क पूर्ण मूल्यवाला

1 Having no horns Kt; L.—2 Having no prominance on the forehead Mon.;—TS. vi, 1 6, 7.—3\* Undeceptive (as an arm) L.—4: Not false, sterling (as a coin) L.

अकूपार वि० पुँ० न० कु° + पार° - नञ् दीर्वः। कप॰ + √ऋ + अण्-नञ् ॥

१ अकुत्सितपारः (इन्द्रः) द० ऋ० ५१३९१२॥
—क अकुपरणं (दानम्) या० कुत्सितं परणं पूरणं कुम्
रणं तिद्भिन्नम् अकुपरणं प्रभूतं (धनम्) दु० ४११८;-स्
अकुत्सितः पारोऽन्तो यस्य तादशं (पुष्कलमन्नम्) सा०;
—ऋ० ५१३९१२॥—२ पुँ० आदित्यः (अकूपारो भन्नि
भवति दूरपारः) या० ४१९८॥ महतोऽध्यनः पारियता दु०
सहागतिः सा० ऋ० १०११०९११=अ० ५११०।१॥—३
समुद्रः (अकूपारो भवति महापारः [=वित्तीर्णपारः दु०])
या० ४११८॥ उ० म० द० सा० य० २४१३५=तै० ५१।
११३११॥ अम० १११०।१॥ अने० ४१२१३०॥ अभि।
४११३९॥ मेदि० २४६॥—४ कच्छपः (अकूपारो भन्नी
न कूपमुच्छति [अपि तु समुद्रं नदीं वा दु०]) या०
४११८॥ अने० ४१२३०॥ भविष्य पुरा०॥
अकुपारः—प्र० एक०; अकूपारस्य—प० एक०॥

१ परिपूर्ण, महान् क वहुत ख खुला, पुष्कल १ आदिल ३ समुद्र ४ कछुवा।

1 (adj.) Boundless, inexhaustible (Indra) BR. Gra. Gri. Mon. Ri. v, 39, 2.—a) Limitles (salilá) BR. Gra. Gri. Mon. Ri. x, 109, l. A. v, 17. 1. Mac.—2 m. Ocean, sea, Gri. Kt. Y. xxiv, 35=TS. v, 5, 13, 1. Mac.—3\*A tortoise L.

अकृतः √ कृत् द०, √ कृत् देखो, व्रः ० √ कृत्॥ अकृत वि० पुँ० न० कृत॰—नञ्॥

१ न कृतः, अिकयमाणः सा० द० ऋ० ६।१८।१५॥ क अनाचरितः अनिष्पादितः सा० द० ऋ० ८।६६।९॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

१।१०४।७॥ अन्यद्वा कर्माकृतम् वृह० १।४।१५॥ किञ्चि-दक्ष्णयाऽकृतं भवति १।५।१७॥ कृतं चाप्यकृतं भवेत् मनुः ८।११७, सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुरव्यीत् १६८ ॥-ख\* 'न कृतः' अकृष्टः, अनुप्तः ॥ अकृतं (क्षेत्रं) कृतात्क्षेत्राद्...मनुः १०।१९४॥-ग\* अकृतः असिद्धः, अनिमपकः ॥ कृतान्नं चाकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः (परिवर्तनीयाः) मतुः १०।९४॥ १२।६४॥—२ अपर्याप्तः, धनशून्यः (योनिः) मा० सा० ऋ० १।१०४। ण।—३\* 'न कृतः' निलः ॥ परीक्ष्य छोकान् कर्म्मचि-तान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन मुण्डः १।२। १२॥ अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमिसस्भवामि छा॰ ८।१३।१॥--४ स्त्री० न कृता, अपुत्रिका ॥ अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदशात्सुतम् मनुः ९।१३६॥—५\* न॰ अकरणम् ॥ वाच॰ ॥ नैव तस्य कृतेनार्थी नाकृतेनेह कश्चन गी॰ ३।१८॥—६\* अनाचारः, निषिद्धाचरणम् सा०;—७ अकृतपूर्वं कर्म मो० की०; अयं वै प्रजाप-तिरकृतमकः... ऐ० त्रा० ३।३३॥

अर्कृतम्, अर्कृता—प्र॰ एक॰ वहु॰; अर्कृतात्—पं॰ एक॰; अर्कृते (योनों)—स॰ एक॰॥

१ न किया हुआ, न बनाया हुआ ख्र न बीजा हुआ (खेत) गं न पकाया हुआ २ अपयोप्त धनशून्य २ न बनाया हुआ, नित्य ४ न बनाई ५ न करना ६ निपिद्ध आचरण ७ पहिले न किया हुआ काम।

1 Not done, uncommitted BR. Gri. Ri. vi, 18, 15. x, 63, 8. Mon.—a)\* Undone BR. Ben.—b)\* Not cultivated Ben.—2 Not prepared unready, incomplete Gri. Ri. i, 104, 7. L.—3\* f. A daughter who has not been made Putrikā or sharer in the privileges of a son BR. Ben. Mon.—4\* n. An act never committed before, a deed unknown BR. Kt. Mon. Ait Br. iii, 33.—5\* Not doing L.

i. अकय, अकिय, अक्कअ-पाली-१ हैल० प्राकृता० अभिरा० ॥

अर्थुत्तरुच् वि० पुँ० अकृत (कृत° – √नथ्) + √रुच् + किप्॥

अच्छिन्नदीप्तिः (मन्युः) सा० ऋ० १०।८४।४=अ० धा३१।४॥

अक्रुत्तरुक्-सं॰ एक॰॥

अखण्ड तेज वाला।

Possessing unimpaired splendour, of perfect splendour BR. Gra. Mon. Gri.; of undivided brightness? Wh. Ri. x, 84, 4. = A. iv, 31, 4.

अक्था: √क द॰, √क देखो, see √कृ.

अर्कुन्तत् अकृन्तत् , अर्कुन्तन् ; / कृत् द्र॰, / कृत् देखो, व्रव् / कृत्.

अकुपन्त, अकुपयत, अकुपेताम्, अकुप्रन्; ४ कृप् द॰, ४ कृप् देखो, ३०० ४ कृप्.

अकृरा वि० पुँ० क्रश°-नव् ॥

कार्स्यरहितः भा॰ सा॰ तै॰ ३।२।८।५॥

अक्रेशासः (पुत्राः)—प्र॰ बहु॰ ॥ जो पतला-दुर्बल न हो ।

Not emaciated Mon., not meagre Kt. TS. iii, 2, 8, 5.

अर्कुषीवला वि० सी० कृषि<sup>०</sup> + वलच् पा० ५।२। ११२॥ दीर्घः — नज् ॥

१ कृषिरस्या अस्तीति कृषीवला तद्भिता, कृषिरहिता, अकृष्टा§;—क कृषेरनपेक्षणादकृषीवला (अरण्यानी) भा॰;
—२ (§ वल्चः कर्तरि योगं मत्वा १) कृषीवला कृषिका तिस्त्रता (अरण्यानी देवता) प्रा॰ प्रि॰;—३ कृषीवलाः कृषेकास्तैर्वियुक्ता सा॰;—ऋ॰ १०।१४६।६=तै॰ त्रा॰ २। २।५।५।७॥

अर्छषीवलाम् ( अर्ण्यानीम् )-द्वि॰ एक॰ ॥

१ कृषि-खेतीसे रहित, न जोती बोई गई हो: २ न जोतने बोनेवाली, जो किसान नही ३ किसानों से रहित।

1 Not agricultural Mon.;—2 Not tilling the soil BR. Gra. Gri.—Ri. x, 146, 6.

अक्रुटण वि० पुँ० कृष्ण°-नम् ॥

१ कृष्णोऽसितो मिलनस्ति ह्वाः, सप्रकाशः, उज्बलः (महा) हैं;-क अविद्यान्धकाररहितः (चतुर्वेदवित्) दः;— २ कृष्णः प्रकाशरहितस्ति ह्वाः, प्रकाशमानः (महाः= चन्द्रमाः) हैं;-क न विद्यते कृष्ण (लाच्छनं म०) मस्यस्कृष्णश्चन्द्रमाः उ० १;—य० २३।१३॥ चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्णश्चन्द्रमाः प्रवेनं परि ददाति... २० १३।२।७।॥ अकृष्णाः (महाः)—प्र० एक०॥

१ न काला, उज्ज्वल का अविद्यारूपी अन्धकार से रहित २ प्रकाशमान का काला-लान्छन से रहित।

(The Brahman) in whom there is no black spot (said to mean the moon) Gri. f. n. Y. xxiii, 13.

वि०) क्षष्ट (वि०) क्षष्ट-नम्।।

र्\* न कृष्टः को०॥—२\* न कृष्टः, न आकर्षितः को०॥ —३ न० अकृष्टक्षेत्रम् वोरो० मो०॥ यथा ह वा अयोनी रेतः सिद्धदेवं तद्यदुकृष्टे वृपति श० ७।२।२।५॥ इयं (सीता) वा अमेरितिद्वाहादंबिभेत्सेतिद्वीगुणसंपश्यत्कृष्टं चार्क्षष्टं कृष्टं चार्क्षष्टं च भवत्यस्या अनितिदाहाय...तै॰ ५।२।५।२,३=का॰ २०।३॥

अकेष्टम्-प्र॰ एक॰ ॥

१ \* न इल चलाया हुआ २ \* न खींचा हुआ ३ न जोता हुआ खेत।

i अकिह, अकिह पाठी-१ हैल०; प्राक्त माग-१ प्राकृश० अभिरा०।

1\* Not ploughed L.—2\* Not drawn L.—3 n. Unploughed land L.

### अकुष्टप्च्य वि० पुँ० न० (—च्या ) स्त्री० °अकृष्ट + पच्य ( ४ पच् + क्यप् ) ॥

१ भूमिकर्षणवीजवापादिकर्मानिष्पाद्यः, अकृष्टः खय-मेव पच्यमानः (खयमेवोत्पद्यमानो नीवारावेधुकायो-षिः) म० द० य० १८।१४॥ भा० तै० २।४।४।३॥ का० १०।११॥ शुम्धद्वस्योऽकृष्टपच्या पुत्वोषध्यः पेचिरे श० १।६।१।३॥ सोमो वा अंकृष्टपुच्यस्य राजां। अकृष्ट-पुच्यमेवास्म स्वद्यति तै० व्रा० १।६।१।११॥ मम वा प्तचदकृष्टपच्यमिति स सौमापौष्णं चर्रः...का० १०। ११॥ मै० २।२।४॥ ओषधीरेव फलं प्राह्यति तसादेता अकृष्टपच्याः पच्यन्ते का० २६।५॥ वाच०॥—२\* वि० स्वी० (भूमः) अकृष्टापि सती फलं पाचयन्ती मो०॥ वायु-पुरा०॥

<sup>†</sup>अकृष्ट्पच्यम् , अकृष्ट्पच्याः—प्र॰ एक॰ वहु॰; अकृष्ट्पच्ये—स॰ एक॰ ॥

१ विना जोते वोये जंगलों में अपने आप उत्पन्न होने वाली (जड़ी-वूटी) २\* (भूमि) विना जोते हुए फल-अन्न पकानेवाली।

1 (Plants) with fruits ripened without culture, ripening in unploughed land, growing wild BR. Wh. Mon. Gri. Y. Xviii, 14. A. v, 29, 7.—2\* (Said of earth) giving fruits without having been ploughed L.

## †अक्ट्रप्त वि० पुँ० क्रुप्त°-नञ् ॥

१ असम्पन्नः भा०॥ कल्पांन् जहोत्सकृप्तस्य कृत्यै तै० पाशाटाभ=का० २१।११॥—२ स्वकार्यकरणेऽसमर्थः सा० भा० तै० ३।४।८।३॥—३ अव्यवस्थितः विपर्यस्तः, की० तै० पाशाटापा —४ न० असामर्थ्यम् सा० भा० तै० ३।४।९।३॥ इदमकृत्तमनु प्रजाभ्यो न कल्पते का० २०।३॥—५ विपर्यस्तभावः, असास्थ्यम् की० तै० ३।४।९।३॥

अर्कृप्तम्, अर्क्कृप्ताः—प्र॰ एक॰ वहु॰; अर्क्कृप्तम् हि, एक॰; अर्क्कृप्तस्य—ष॰ एक॰॥

१ ठीक २ बनाया हुआ. २ असमर्थ ३ अन्यवस्थित, उलटा पुलटा ४ सामर्थ्यका न होना ५ विपर्यास, अलस्थता।

1 (adj.) Not arranged, not ordered; disordered Kt. TS. V, 4, 8, 5.—2 n. To be not in order Kt. TS. iii, 4, 9, 3.

## अकृपि सी कारि -नञ् ॥

१ कृतिः सम्यक्तं तद्भिन्ना, विपर्ययः सा० भा० तै० ।।।।।—२ कृतिः स्वकार्यसामध्यं तद्भिन्ना, असा मध्यम्, अक्षमसम् म० (य० १८।११)॥ अकृतिम्—द्वि० एक०॥

१ विपर्यास, विरोध २ कार्य ठीक न कर सकना। Disarrangement Kt. TS. vii, 2, 7, 1.

## अकेत वि० पुँ० केतु°-नम् ॥

१ अविद्यमानप्रज्ञः, अज्ञानः (मर्यः) द० म० य० व्रास्त्रः,—२ प्रज्ञानरहितः उ०, (रात्रौ निद्राभिम्तत्वेन) प्रज्ञानरहितः सा० ऋ०;—३ संस्काररहितः, अभिज्ञानरहितः मो०;—४ प्रकाशरहितः प्रा० मैक्स० प्रि०;—५ ध्वजारहितः, अज्ञापकः (रथः) सा० मा०;—६ अज्ञान-धकारः (१ चतुर्था प्रतीकारार्थे गृहीत्वा तद्विनाशायेत्याह) द०—ऋ० १।६।३=य० २९।३७=तै० ७।४।२०।१=का० ४४।९॥

अकेतवे -च॰ एक॰॥

१ बुद्धिहीन २ चेतनारिहत ३ स्मृतिरिहत ४ प्रकाश-रिहत ५ ध्वजारिहत ६ अज्ञानका अंधेरा।

Without light, dark Gra. Max. Gri.; -2 Shapeless, unrecognizable Mon.;—Ri. i, 6, 3 Y. xxix, 37.

## प्रे<u>अकोशा वि० स्री० कोश°-नय्।।</u>

'न कोशो विद्यते यस्याः सा' कुड्मलरहिता ॥ याः फर्लिनीयाँ अफर्ला अकोशाः कोशिनीश्च याः का० १६। १३=मै० २।७।१३॥

अकोशाः-प्र॰ वहु॰॥

कोश-ङोंडीसे रहित।

Without buds KS. xvi, 13. = MS. ii, 7, 13.

## अक्त वि० पुँ० व० √ अञ्ज् + का।।

१ व्यक्तः, अभिव्यक्तः, प्रकटः सा० ऋ० १०।१००।१॥ द० य० २।१६॥-क प्रसिद्धः द० ऋ० ६।४।६॥—२ म्रिक्षितः, हुतः, लिप्तः, क्षित्रः, सिक्तः उ० म० य० ६। ११ (=तै० १।३।८।१॥ मै० १।२।१५॥ का० ३।६॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

शि दे। ११५) ॥ २१६॥ सा अ २१३।४॥४।३।१०॥ आप ० औ ० ७।१४।११॥ — ३ (तेजसा) संख्रिष्टः, संपृक्तः सा ० मा ० ऋ ० ६।४।६॥९।९६।२२॥ — क आसक्तः द० य० ६।११॥ — ख (श्वमगुणैः) युक्तः द० ऋ ० ४।३।१०॥ — ४ ५० (द० ऋ ० ६।५।६) — का (कर्तर क उणा० ३।८९) स्त्री० 'अनक्त्यक्षनवत् पदार्थानाच्छादयित सा' रात्रिः मा ० सा ० द० ऋ ० १।६२।८॥

अक्तः अक्ता, अक्ती-प्र॰ एक॰ द्विन॰; अक्तम् (प्तक्षम्, कुलशम्, बहिः)-द्वि॰ एक॰; अक्ते-स॰ एक॰॥

१ व्यक्त, प्रकट क प्रसिद्ध २ मलाहुआ, लिपटाहुआ, भीगा हुआ, चिकना ३ मिला हुआ, जुडा हुआ ख युक्त ४ रात्रि।

1 (adj.) Anointed, bedewed, sprinkled Wh. Gri. A. vii, 98, 1. Y. ii, 16. Ri. ii, 3, 4. iv, 3, 10.—a) Balmed Gri. Ri. ix, 96, 22.—b) Filled with Gri. iv, Ri. 27, 5.—2 Decked, adorned Gri. Ri. vi, 4, 6. x, 177, 1.—3 (-ktā.) f. Night BR. Gra. Gri. Mon. Ri. i, 62, 8.

## **अन्तुः** पुँ० √अञ्ज् + तु कित्त्वम् उणा०॥

१ व्यक्तः प्राप्तव्यसर्वेपदार्थः द० ऋ० १।६८।१॥-क प्रसिद्धकर्ममार्गः द० ऋ० १।९४।५॥ ख अभिव्यक्तं नानाविधसस्यम् सा० तै० २।२।१२।३॥--२ 'व्यज्यन्ते रूपादीन्यस्मिन्' अहः सा० मा० ऋ० ७।११।३॥-क व्यक्तीकर्ताSSदिखः सा॰ द॰ ऋ॰ १०।९२।२॥ २।३०।१॥ -ख रहिमः सा० ऋ० १।९४।५॥-ग तेजः मा० सा० ऋ० २।१९।३॥-घ नक्षत्रादितेजः सा० ऋ० ६।६५।१॥-ङ कान्तिः सा० ऋ० ४।५३।३॥---३ अञ्जनसाधनमाज्यम् मा० सा॰ ऋ॰ १।९४।५॥३।१७।१॥-क सेचकं स्रोतः सा॰ ऋ॰ २।३०।१॥-ख अजनम् मा० ऋ॰ ६।६९।३॥--४ 'अज्यते सिच्यतेऽस्या(१)मवश्यायेन जगत् दे॰' रात्रिः नि॰ १।७॥ सा॰ द॰ ऋ॰ ६।४९।१०॥ मा॰ ऋ॰ १।६८।१॥ -क अन्धकारः द० य० ११।४३॥-ख जगदङ्गकं नैशं तमः मा॰, सा॰ ऋ॰ १०।३।४॥ २।१०।३॥, १।१४३।३॥-ग ( रात्रिसंचारी, रात्रिवद्वा ) कृष्णः शत्रुः, राक्षसादिः सा० ऋ० १०।१।२॥६।३।३॥—५ (रात्रि-सम्बन्धात् ) पक्षमासादिः सा० ऋ० ६।३९। ३॥—६ (गमनशीलं) स्तोत्रम् सा० ऋ० ५।८४।२॥-क स्तुत्यादिकं कर्म भा॰ तै॰ २।२।१२।३॥—७ शस्त्रम्, आयुधम् सा० द० ऋ० १।३६।१६॥ [-८ वि० पुँ॰ ( तमांसि ) अज्ञन् , अपगमयन् ;-९ ( आहुतिभिः ) संगतः; सा० ऋ० १०।३।४॥] ?

अक्तः, अक्तवं:-प्र॰ एक॰; अक्तम् , अक्तून्-दि॰

एक वहु ः अनुनां, अनुनिः (विमक्तिप्रतिह्पकाग-व्य गा गो ) - ए । एक वहु ः अन्तर्वे - च ॰ एक ः ; अनुनुर्यः - पं ॰ वहु ॰ ; अन्तिः - प ॰ एक ॰ ; अन्ति , अनुनुष् - स ॰ एक ॰ वहु ॰ ॥

१ प्रकट प्रसिद्ध प्राप्त करने योग्य पदार्थ क प्रसिद्ध कार्य करने का मार्ग ख नाना प्रकार के सस्य २ दिन क सूर्य ख किरण ग तेज घ नक्षत्रादि रूप ज्योति दुः चमक ३ घत क स्रोत ख अअन ४ रात्रि क अन्यकार ग शत्रु राक्षस आदि ५ पक्ष, मास आदि ६ स्तोत्र ७ शस्त्र, हथियार ८ दूर करना हुआ १ ९ मिला हुआ ?।

1 m. Ointment, unguent BR. Gra. Ol, Max. Mon. Gri. Ri. iii, 17, 1. etc.—2 Light, splendour, day-light Gra. Ri. i, 94, 5. etc.—a) Ray, beam Wh. Gri. A. xiii, 2, 17. xiii, 2, 22. Ri. i, 46, 14.—3 Day Gri. Ri. vii, 11, 3.—4 Night BR. Gra. Mon. Mac. Max. Ol. Ri. i, 143, 3. x, 14, 9. i, 36, 16. i, 94, 5.—5 Nightly vigil Ol. Ri. viii, 11, 3.—6 (-Oh, -ubhih adverbially used) by night Gra. Mon. Gri. Ri. iv, 10, 5. i, 34, 8.—a) (-ou also) by night Gra. Ri. iv, 49, 10.

ौअत्तवा (तै॰ ६।३।९।२) √अज् द्र॰, √अज् देखो, ड०० √अज्

अक्क वि० पुँ०, आ + √कम् + ड, 'आक्रमणादकः या० ६।१७'॥; √कम् + ( भावे ) ड नञ्॥

१ आक्रमिता, आक्रमणशीलः सा० ऋ० ३।१।१२॥१०। ७७।६॥-क आक्रमी, ससम्प्रमः, तीवः, उत्कटः, रमखान् प्रि० ऋ० १।१८९।७॥—२ ( ध्रिन्यकर्तृकक्रमणरहितः ), अनाक्रमणीयः सा० ऋ० ३।१।१२॥-क अनाक्रान्तः, अनपक्रान्तः सा० द० ऋ० १।१४३।७॥३।१।१२॥ भा० तै० व्रा० १।२।१।१३ =ऋ० १।१४३।७॥—३ (ज्वालास्मिधादिभः ) आक्रान्तः;—क अनुक्रान्तः;—सा०? ऋ० १।१४३।७॥—४ प्रॅं० अर्वः ओ० ऋ० १।१४३।७॥ वै० स्ट्र० १।१६८॥—५ प्राकारः द० ६।१७॥—६ आक्रमित सर्वम्, सर्वेराक्रम्यते वा' आक्राशः दे० ४।३॥—७ ध्वा, पताका प्रा०, १मेक्स०;—८ स्तम्मः, स्तूपः छङ्०, १ प्रि० ऋ० १०।७०।॥—९ करी १ गैळ्० ऋ० १।१४३।७॥

अक्र:, अक्रा:-प्र॰ एक॰ बहु॰॥

१ आक्रमण करनेवाला क उत्कट, तीव्र, वेगवाला २ आक्रमण न किये जाने योग्य क दूसरों से आक्रमण न किया हुआ ३ थिरा हुआ ४ घोडा ५ किले की चारदिवारी ६ आकाश ७ पताका ८ स्तम्भ ९ हाथी। 1 (adj.) Hasty, violent, eager or keen Gri. f. n. Ri. i, 189, 7.—2 m. A horse, racer, steed Ol. Ri. i, 143, 7. Ved. Stu. i, 168.—a) Riding horse BR. Ri. i, 143.—3 A pillar column Lud, ? Gri. Ri. x, 77, 2.—4 A banner Gra. Mon. Ri. i, 143. ?Max. Ri. x, 77, 2.—5 An elephant? Gel. Ri. i, 143, 7.

अकृत-अकृत √कृ इ॰, √कृ देखो, see √कृ.

अकृत वि० पुँ० क्रतु°-नञ् ॥

१ अयज्ञः सा॰ ऋ॰ ७।६।३॥—२ कर्मरहितः, अकर्मा सा॰ मा॰ ऋ॰ १०।८३।५ (=अ॰ ४।३२।५)॥ ७।६। ३॥—३ कार्याकार्यविमागज्ञानञ्चन्यः, निर्द्धेद्धः सा॰ द॰ ऋ॰ अ॰ ३।२५।३॥ ऋ॰ ७।६।३॥—४ शक्तिहीनः, निर्वेछः प्रा॰ मि॰ ऋ॰ १०।८३।५=अ॰ ४।३२।५॥—५ परतन्त्रः प्रि॰ अ॰ ३।२५।६॥—६\* कर्मवन्धनरहितः, फलेच्छारहितः ॥ तमऋतुः (अक्रतुम् श्वे॰ ३।२०) पञ्चति वीतशोकः कठ॰ २।२०॥ अकृतुः—प्र॰ एक॰; अकृतुम्, अकृतून्—द्वि॰ एक॰

१ यश्चरहित २ कर्मरहित, निकम्मा ३ निर्देखि ४ निर्वेख ५ परतत्र ६ कर्म के बन्धनों से रहित, संसार में प्रवृत्त करनेवाली इच्छाओं से रहित।

1 Actionless Wh. A. iv, 32. 5.—2 Destitute of power and energy, feeble Gra. Mon. Gri. Ri. x, 83, 85 A. iv, 32, 5.—a) Deprived of free-will Gri. A. iii, 25, 6.—3 Without understanding, foolish Gra. Mon. Gri. Ri. vii, 6, 3.—4\* Free from desire Up. Mon.

अक्रन्त्ः, अर्कन्द्त्, अर्कन्द्यः, अर्कन्द्यत्, अक्रन्द्रः, अर्कन्द्त्, अर्कन्द्यः, अर्कन्द्यत्, अक्रन्द्यन् ; ४कन्द् द्रः, ४कन्द् देखो, ४०० ४ कन्द् अक्रिपिष्टः, ४कप् द्रः, ४कप् देखो, ४०० ४कप्.

अर्कसत, अर्कस्त, अक्रमत, अक्रमन, अक्रमिषम्, अक्रमीः, अर्कमीत्—अक्रमीत्, अक्रमीम्, अर्कमुः —अक्रमुः; ४कम् द०, ४कम् देखो, ३०० ४ कम्.

अक्रेविहस्त वि० पुँ० क्रवि ( ४ इत्→क्रू + इ उणा० यथा २।२१ ) + हस्त॰-नज् ॥

१ अहिंसाहत्तः;—२ अक्रपणहत्तः, दानश्रूरः;—सा० द० ऋ० ५।६२।६॥

अक्रविहस्ताः-प्र॰ वहु॰॥

१ हिंसारहित हाथवाला, अहिंसक २ दानशील। With hands that shed no blood, not having bloody hands BR. Gra. Mon. Gri. Ri. V, 62, 6. अक्रिंग्याद् वि० पुँ० क्रव्याद्°-नञ् ॥
क्रव्यमाममांसं नात्ति सः (अफ्रिः) हि॰ प्रि॰ अ॰
१२।२।३॥

अकृव्यात्-सं॰ एक॰ ॥

कचा मास न खानेवाला।

One who eats not corpse, non-flesh eating Wh. Gri. A. xii, 2, 3.

अकान् अकान्, अकामत्, †अकामताम्, अकाः मन्; ४कम् द्र॰, ४ कम् देखो, ३०० ४कम्

अकि √कृद्र॰, √कृदेखो, see √कृ.

अफ्रि वि० पुँ० ४ क्र—इक् उणा०—नञ्॥

अकर्ता ( मर्तः ) द०, १ गैल् ॥ [ अक्रा] वि० पुँ० √ कम्+विट्–नञ् । अनाकान्तः सा० मा०

[अक्रे],,,, √कृ+ड- नग्। अकर्ता, अलसः ग्रा॰

मो॰ १;—ऋ॰।१२०।२॥ अक्रों—स॰ एक॰ (द०,१ गैल्०), द्वि॰ द्विव॰ (अश्विनां)॥

( अक्रि ) निकम्मा, ( अक्रा ) दूसरों से आक्रमण न किया गया, ( अक्र ) आल्सी ।

Inactive (as'vinā) Gra. Mon., (marte) Gel. tra.; Ri. i, 120, 2.

[ अक्रौ इखस्य स्थाने 'अक्रतौ' इति छङ्० प्रि॰ इस्रेतयोः संशोधनप्रस्तावः साहसमात्रम् 'अक्रि' इस्रेतेनैव गताथंबात्]

अक्रीळत् वि० पुँ० √क्रीळ् (ड्)+रातृ-नज्॥ अविहरन् सा० ऋ० १०।७९।६॥

अक्रीळन्-प्र॰ एक॰ ॥

न विद्वार करता हुआ।

Not playing Gra. Gri. Mon. Ri. x, 79, 6.

अक्रीणन्, अक्रीणात्; √की द०, √की देखो ॐ √की.

<sup>†</sup>अक्रीत वि० पुँ० क्रीत°-नञ् ॥

न कीतः की० तै० ६।१।१०।५॥ यद्यक्रीतोऽरणी चाज्यं चादाय...का० २६।३॥ अक्रीता सोमेन सोमः क्रयणी...२४।१॥ यद्यक्रीतमपहरेयुरन्यः क्रीतन्यः... ३४।३॥

अफीतः (सोमः)-प्र॰ एक॰, ‡ अकीता, ‡ अकीता, दे अकीता, इंग्लिश्चित्र प्रक॰।।

न खरीदा हुआ।

Not purchased Kt. TS. vi, 1, 10, 5.

अकुक्षत् √ कुश् द०, √ कुश् देखो, ३०० √ कुश्.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri



